# अफजलुल कानून.

# ROBERT'S

# REMEMBERANCER OR

# AFZALLUL QANOON OR

Criminal Procedure Code for the special use of the Native States in Rajputana,

#### WHICH

has been compiled by Manshi-Mir-Tafazzul Hoosein,

Son of Mir-Hoosein Ali, Sarishtadar Magis
trates' Court Mount Abu.

----0:0----

Printed at The Shri Venkateshwar Steam Press Bombay.

This compilation of the criminal Procedure Code which is intended use of the Native States of Rajputana, and Central India is most respectfully presented by the compilor to Colonel A. W. Roberts Political Agent, District Majistrate of Abu an officer who is well known for his evide knowledge and experience of the Rajputana States.

Mt. Abu 10th of February 1896.

MIRTAFAZZUL HUSAIN,
Sarishtadar Magistrate
Court Mount Abu.

#### PREFACE.

It is a known fact that the system of the working of the Criminal Courts of the Native States, of Rajputana is generally defective and that owing to its being so the income of the States suffurs and Justice is not properly meted out to the subjects some of the larger states have their own Codes, of Criminal Procedure Compiled by one or more of their officials but such codes being incomplete as containing only form about 20 to 25 sections for all imaginable offences are not quite complete and useful.

Act. 45 of 1860 that is the Indian Penal Code is so extantive and has been so very carefully compiled that there has not been found any necessity to make more than a few amendments therein during the last 35 years.

The offences mentioned in the Indian Penal Code are not less frequently committed in any portion of a native state than they are committed in a similar portion of British territory and therefore the omission in the Codes of the Native States of the greater number of the section is to be deplored.

The following offences occur in the Native States.

ABETMENTS

Offences against the Raj

ditto ditto the Raj army

ditto ditto the Public tranquillity.

Offences of receiving bribes.

Offences against and contempt of lawful authority of native states servants.

Offences of giving false evidence.

Offences relating to state coins and stamps.

Offences relating to weight to & to measures.

Offences affecting Public health.

Offences relating to religion.

Offences relating to property.

Offences relating to documents.

Offences relating to breach of contract of service.

Offences relating to marriage.

Offences of defamation.

Offences of intimidation.

Offences of attempt to commit a crime.

For the reasons stated above it is impracticable for Native States Courts to be quided by a Code which contains only a few sections taken from in the Indian Penal Code for the Offences committed in native states are the same as there committed in British Territory although in the former they are known by names different from those given to them in the latter.

For instance the offence of Dacoity is known by the word "Dhara" and offence of adultry or Zina is known as "Cham-chori" in Native States and the offences of receiving bribes "Rishvat lena" is called 'Ghuns lena" in Native States.

There are many other differences regarding the denominations of offences but as a matter of fact besides the difference in the names there is also a difference in the Procedure in the working and disposal of cases for example in Native States the offences of adultry is cognizable by the Police as laid down in section 199 of Criminal Procedure Code.

The point whether the whole of the Indian Penal code or any portion of it should be put in force in the Native States depends on the direction of the Chiefe, I am however of opinion that the Indian Penal Code can as usefully be introduced in Native States as it has been in British India.

As regard the Criminal Procedure Code in force in the larger Native States, I have to State that there are a few concise compilations from them, but in several smaller states the courts have no procedure laid down for their quidance and consequently the officers appointed to mete out Justice dispose of the cases according to their own ideas and inclinations. For instance it is not unusal for a Thanadar of a Native State to have the complainant and the accused in cases of assault, both beaten with shoes, the former getting five strokes and the latter, getting ten. It may be stated that no report of the occurrence or of the mode of the disposal of such cases is either recorded or submitted for the information of any higher authority and even in the more heinous offences the same procedure is observed.

The above reasons caused me to begin the compilation in Urdu and Hindi of a code of Criminal Procedure that may be of use generally to the Native States and I have within a period of 2 years and some month compiled with great trouble this code in Urdu and Hindi mostly composed of the subjects contained in the British Indian Criminal Procedure Code with certain useful addition which have been made with due regard to the prevailing customs & usage.

This compilation is composed of three parts,

The 1st part contains serially the rules connected with the Police and &c. and ends with the Jail Rules, I have also compiled in it the forms connected with these rules, and a Criminal case with all the pro-

cedure necessary and senating, is illustrated from beginning to end

For example in the portion relating to the Police the Forms of Registers and reports connected with each rule have been illustrated and mention has been made of the offences which are cognisable by the Police. Further the form of a petition of complaint and an extract of the Court Fees Acts is also given. The form of summons will also to be found and the manner in which the Talbana ought to be realized showing also the manner in which it is realized in some British provinces. The rate at which the subsistance allowance is given to witnesses and complainants is also mentioned.

As regards the evidence I have given a form showing how it should be recorded.

The questions that should be put to a Doctor in connection with murder poisoning and other circumstances are also mentioned at full length.

An extract of the Oaths Act is also given, and it is shown how a charge sheet should be drawn up. The form of a judgement is also given as well as the forms connected with the Commitment of a case to a higher Court.

The manner in which the Punishment should be carried out and a scale of dict and specimen Registers will also be found in this compilation. Further on there will be seen the form of receipt of money to be paid out or received by courts one detail Register and an abstract one are contained in the Chapter in order to prevent receipt and payment, of money without a written order the forms of the receipt and the Cheque book shown by me can be usefully introducted. And after giving extracts from the Limitation, the Oaths and the Court Fees Act. I have included the Indian Penal Code as an appendix to part one and several other useful subjects are mentioned with the pictures.

In the Second Part of this Code I have shown the manner in which in Sanitation Lighting & contraction of buildings should be carried out and looked after, also showing the rules one for certain taxes, Sketches of Latrines, urinals, and latrines together with instructions for the prevention of Cholera & purifying wells with perminganate of Potassiam.

As regards these subjects I have appended a full copy of the Pamphlet of Dr Hankin with his permission.

The rules regarding Municipals Committees are also contained in this Part.

In the 3rd Part I have mentioned the powers exercised by the Magistrate of Abu as sanctioned by the Foreign Department and also the rules connected with the Abu Municipality and taxes realized in accordance with these rules. These I have translated from English. I have also added a translation of the rules in connection with the requisition for land and of the visits of Native Chiefs to Mount. Abu as amended during time of Colonel G. H. Trevor C. S. I. late Agent Governor General Rajputana. These last mentioned rules will give the most useful information to the Ruling Chiefs and other Notables of Rajputana and Central India. And the Foreign Jurisdiction and extradition act No. 21 of 1879 is also mentioned in this part in full subject.

### ॥ अफ़ज़्लुल्क़ानून ॥

#### 

यह किताब यानी मजमूल जान्तह फ़ौजदारी बराय ख़ास रियासत हाय देशी व महज़ व नज़र यादगार आली जनाब फेज़ माआब अंदल गुरतर गुरवा परवर करनेल ए. डवल्यू रावर्ट साहिब बहादुर पोलेटिकल ऐजेन्ट मिजिस्ट्रेट जिला को को ख़ाबा को अंशी ख़ानदान होनेके दर्जी आंशो के अंकील व फ़िहीम मुन्सिफ़ मिजाज़ ग्रीब पर्वर और निहायत तजुर्बहकार मुहिक हरएक जुबान हिन्दुस्तान जो राजपूतानामें अपना आपही नज़िर हैं मुरत्तब हुई ताकि इस मजमूल से रियासत हाय देशी वाक राज पूताना व वस्त हिन्द वग़ैरह मुस्तफ़ीज़ हों और साहब ममदूह का नाम नामी हिन्दमें ताअबद क़ायम व दायम रहै फक़ ॥

अलअब्द तफ़न्नुल हुसेन बिन् मीर हुसेन अली देहलवी सरिश्तहदार मनिस्ट्रेटी निला कोह आबू ॥

#### श्री परमात्मने नमः।

# दीबाचा भूमिका।

くれなれる

वाज़ै हो कि, रियासत हाय देशी वाक़ै राजपूताना व वस्त हिन्द में अदालत हाय फ़ौजदारी का तरीका उमूमन काबिल इसलाइ और तरभीम है और इसी बद अमली के बाअ़स बहुत से अमूर रियासत हाय देशी की आमदनी के हारिज और हक़तळकी रिआया का मूजिब होते हैं बान रियासत हाय आुळा में अहळकारान राजने मजमुअ जाब्ता फ़ीजदारी अपनी २ रियासतों के फायदे के वास्ते जाब्तह फ़ीजदारी मुरव्विजह क्छमरवे सर्कार अंगरेनी से मुन्तिख़िब किय। मेरे नज़्दीक उनकी काफ़ी तौर पर तर्तीब नहीं हुई यानी बाज मनमूअ हाय फ़ौजदारी मुरत्तबा रियासत हाय देशीमें बीस पचीस और किसीमें कुछ उससे ज़ियादा जरायम् मुसर्रह ताज़ीरात हिन्द पर इक्त-फ़ा किया गया है और मजमूञ ज़ाब्तह फ़ौजदारी को निस पर दारे। मदार अदालतों के तरीका कार्रवाईका है बहुत ही मुख्तसिर और गैर मुकीद कर दिया है जिसपर अस्ली मतानिव भी फ़ोत होगये हैं इस लिहान से उनका अदम व वुनूद मसावी है-एक्ट ( ४५ ) सन् १८६० ई० याने मजमूअ ताज़ीरात हिन्द वो मजमूअ जामें है कि, जिसमें तमाम जरायम जिनका बिटिश इण्डियामें इर्तिकाब होता है निहायत मुस्तइसन् तौर पर इन तमाअ किया गया है जो दर हुक़ीकृत काविछ तारीफ और बहुत सूद मन्द है और उसके उमदा होने की क़वी दछीछ यह है कि, वा वजूद ३५ बरस गुज़रने के ता इंदम् मिस्छ दीगर क्वानीन कमतर तरमीम हुआ है, जिस तरह ब्रिटिश इंडिया में उन तमाम जरायम् का इतिकाव होता है नो मजमूञ् मजकूर में मुसर्रह हैं वही जरायम श्यासत हाय देशीमें भी जहूर पिज़ीर होतेहैं ॥

बाब दोम से बाब बिस्त व सोम तक सब दफ़ात मजमूज़ मज़कूर हरएक रियासत के कार आमद और मुफ़ीद हैं, फिर चन्द दफ़ात का मुन्ति क्विब करहेना और बाक़ी को नज़र अंदाज करदेना मेरे ख़याह में नहीं आता ॥

क्या रियासतों में एअनित जरायम् नहीं की जाती— क्या ख़िळाफ़ बज़ीं बारियासत नहीं होसका— क्या अफ़वाज बरी रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें मुक्रेर नहीं हैं— क्या आसूद्गी आम्मह ख़ळायक के मुख़ाळिफ़ कोई फ़ैळ नहीं होता— क्या मुळाजिमान रियासत से कोई फैळ निस्वत विश्वत सिनाई

क्या मुळाजिमान रियासत से कोई फ़ैळ निस्वत रिशवत सितानी ज़हूर में नहीं आता-

नया मुळाजिमान रियासत के इंग्लियारात जायज की तहकीर नहीं होती— क्या झूठी गवाहियां नहीं दी जाती हैं— क्या सिका और स्टाम्प के मुतअ़िक्ष कोई फ़ैळ नहीं किया जाता— क्या बाट और पैमाना रियासतों में रायज नहीं है— क्या आम मह ख़ळायक की आ़फ़ियत और अमन व आसायश और हया और आदात पर रिआ़याय राजकी कुछ असर नहीं हो सका— क्या रियासतों में सिवाय एक क़ौम के दूसरी कौम नहीं है— क्या निस्म इन्सान पर किसी चीज़ का असर नहीं हो सका— क्या रियासतों में मुतअ़िक्ष माद्ध कोई जुमें नहीं होता— क्या रियासतों में दस्तावेजात नहीं तहरीर होतीं— क्या ख़िद्मत के नुरुस मुआ़यदा नहीं होते— क्या मुतअ़िक्ष इज़द्वाज़ कोई जुमें नहीं होता— क्या इज़ाळे हैसियत उफ़ीं नहीं किया जाता— क्या तख़वीफ़े तोहीन मुजरिमानह का अमळ नहीं होता— क्या जरायम का इक़दाम नहीं किया जाता—

फिर ऐसे नहीहुछ कृदर और आही मंनिहत कार आमद मनमूअको जो सहह तरीक पर वे मेहनत व वे मिन्नत मिछ सक्ता है छोड़कर चन्द जरायम् पर इसर रखना चेमानी दारद्-जहांतक जरायम् वकूआ रियासत हाय देशीका एक दूसरे से मुकाबला किया जाता है वो वही जरायम हैं जो मजमूब ताज़ीरात हिन्द्के अववाब में मस्तूर हैं मगर हां बिछहान जुबान नामों और तरीका कार्रवाई में बेशक कुछ फ़र्क वाक़ै हो गया है, याने डकैती की जगह घाड़ा, ज़िना की जगह चाम चोरी, और बजाय रिश्नबत के घूंस लेना नगैरह २ बोलते हैं, पस इन जरायम को किसी गैर जुबान में बोछनेसे जरायम की तारीफ़में इल्तलाफ नहीं पैदा होता-तरीकह कार्रवाई में मिन्जुमला दीगर मुरूतलिफ तरीकों के एक यह भी फर्क है कि रियासत हाय देशीमें ज़िना के मुकद्दमात में पुलिस की जानिब से दस्तन्दाजी की जातीहै इलाक्ह सर्कार अंग्रेज़ी में बरअक्स बमूजिब दुका (१९९) जाबतह फ़ीजदारी पुछिस को मदाख्छत करने का इल्तियार नहीं है-यह अमर कि आया मनमूअ तानीरातके तमाम हिस्से या कोई खास हिस्सा रियासत हाय देशीमें रायज किया नावे यह रऊ साय उन्नाम की राय आळीपर मुन्हसर और मौकूफ़ है, मेरी इस मौक़ै पर निया दहतर बहस करनेसे यह गरज है कि मजमूअ ताजीरात हिन्द दर हकीकृत रियासत हाय हिन्दोस्तानी को मिस्छ बिटिश इंडियाके जुरूर मुफ़ीदहै इसिछिये में मजमूत्र ताज़ीरात हिन्दको उसकी असळी हाळत पर छोड़ कर कार्रवाई अदाळत हाय फ़ौजदारी की बाबत बहस शुरू करताहूं मखफ़ी न रहे कि रियासत हाय कळांमें जान्तह
फौजदारी मिस्छ मज़कूरा बाळा बनगये और उस पर अमळ दरामद भी होरहा
है मगर वो इस कदर मुफ़ीद और कार आमद रियासतों के छिये नहीं है जैसा कि
होना चाहिये छोटी २ रियासतोंमें तो कोई क़ायदाबाज़ान्तह अदाळतों का बिल्कुळही मुक़र्रेर नहीं है वहां की कार्रवाइयां अजब बे सरोपा और मन मानी बातें हैं
मस्छन् ज़ैदने बक्र को मारा थानह तक नोबत पहुंची थानहदारने पांच जूते बक्र
के और १० जूते ज़ैदके रसीद किये और धक्के देकर निकाल दिया चलो फ़ेसला शुद,
उसकी न कहीं रिपोर्ट लिखी जाती है न कोई अदाळत है जहां पुलिस चारा जोई
के वास्ते मुस्तग़ीस को हिदायत करे यही ढंग और तरीका दीगर वार्दात हाय
संगीन का है जो फ़िलवाक़ कमाळ दर्जा बे इन्साफी और बदनज़मी का बाअ़स है
और रियासत दीगर फ़वायद से बिल्कुल महरूम रहती है निसकी इस मौके पर
तश्ररीह नागुफ्ता बेहहै ॥

इन वजूहने मुझको इस अमर पर शौक़ दिलाकर मजबूर किया कि एक जान्तह फ़ीनदारी व दीवानी नो नेर तरतीब है इस किस्म का उमदा तौरपर बराय फाइ दृह रियासत हाय देशी उमुमन् और खुसुसन् छोटी रियासत हाय राजपूताना वस्त हिन्दके साफ़ और मुख्तसर आम फ़हम व ज़वानउर्दू व हिन्दी मुरत्तव करूं जिस्में हत्तिल्डमकान किसी अमर के फुरो गुजाइत और खाली अजु मुफाद नहोअल्डमदुलिल्ला, के दोसाल चन्द माहकी मेहनत शाकह से एक मजमूअ जा़ब्तह फ़ीनदारी तो बतर्ज नदीद उस जान्तह फीनदारी से ( नो अमरदारी सर्काट अंग्रेज़ी में रायज है ) जिन बातों को मुफ़ीद और सहछुछ् तकींब देखा मुन्तिख्व किया बाकी दीगर अमूर तबाज़ाद महज ब नज़र रस्म व रिवाज बरियासत हाय देशी तहरीर किये गये, इस जाब्तह फ़ीजदारी के तीन हिस्से कियेगये हैं, हिस्से अव्वळ में पुळिस से छेकर ब तरीक मुसलिक जेळखानह तक क्वायद तहरीर किये गये हैं और हर जगह हरएक नमूना उसी महरू और मीक़े पर कामिल और वाज़ह खानह पूरी करके बतला दिया गया है, मसलन् शुरूअ में पुलिस का ज़िक है वहां जैसा २ मीका व-महल है तमाम रिनस्टरों और रिपोर्ट हाय आम व खास वग़ैरह हर दफ्त के महाज़ी छिस दिये गये हैं और यह भी बतछाया गया है कि, फछां फछां जरायम् का-बिळ दस्तन्दाजी पुळिस हैं जहां इस्तगासा का जि़क है वहां इस्तगासा तहरीर करके और नहां रिनस्टरकी नुरूरत है वहां रिनस्टरके नमूने और नहां फीसकोर्ट की नरूरत है वहां कोर्टफ़ीस यानी एक्ट ७ सन् १८७० ई० का इन्तखाब दर्ज किया गया है

समनका जहां जिक्र है वहां समन तहरीर करके बतलादिया गया है और यह भी बतळा दिया मया है कि तळबाना इस तरीकृहसे वसूळ होता है और दीगर मुमाळि-कमें यह दस्तूर वसुछियत है शरह खुराक गवाहान व मुस्तग़ीसान जो दीगर मुमा छिकमें मुक्रेरहें बतला दिये गये हैं, नहां शहादत छेनेका तरीका बतलाया गया है वहां फार्फ इजहार छेनेकेछिये तहरीर करके बतला दिये गये हैं और कुल्छे अमृद और ज़हर खूरानी वगैरहके मुक्दमातमें डाक्टरों और तबीबोंसे सवाल करनेके तरीके उनकी फर्ड लिखदी गईहै हलफ दिये जानेके तरीके एकट हलफ्से इन्तखाब उसी मोकेपर किया गया है,फ़र्द क़रार दाद जुर्मका जहां मज़कूर हुआहै उनके बनानेके तरीके बतलाये गये हैं जब फ़ैसला अदालतसे सादिर हो तो उस फ़ैसलेका मुख्तसर नमूना छिसकर बतला दिया गया है और जब कोई मुक्दमा किसी अदालत आखियामें किमिट यानी सुपुर्द किया जाताहै उनके मुत आछेका तमाम कागजात यानी कळंदरह व वजूहात सुपुर्दगी वगैरह तहरीर करके बतळाये गये हैं मुजरमान को सजा दिये जाने और जेळखानाहमें कैदियान की बूदोबाश और खूराक औजान मय रजिस्टरोंके दर्ज किये गये हैं. और चूंकि छोटी रियासतोंमें अदा छतकी आमद्नी का इन्तिजाम नहीं है इसिंखेये तमाम आमद्नी जो अदालतों के मृतअञ्चिक हों उनके रिनस्टर दो किस्मके एक रिनस्टर मुफस्सळ और दूसरा खुळासा आमदनी बनाकर दर्ज किया गया है, रसीदबुक चिक्रबुक के नमूने बतला दिये गथे हैं कि आमद बरामद रूपये की बिळा तहरीरात जारी न रहे तमाम आमदनी अदा छतोंकी रोज मर्रह ख़ज़ानह हाय राजमें वे कम व कास्त जमा होजाया करे रिया सतका एक पैसा गुबन नहीं हो सक्ता, माहवारी नक्श्रह मुकदमात के भी बना कर दिखाये गयेहैं, एकट मीआद एकट शहादत एकट हळफ़ कोर्टफीस एकट के खुळासे नहां नहां मुनासिव माळूम हुये तहरीर हुएहैं आबिर में ताज़ीरात हिन्द मिस्छ न्मीमाके शामिल किया गया है गरज यह कि, यह मजमूञ क्या है गोया मिस्ल मुरत्तबहुँहै जो रियासतों और उनके अहळकार और कारपदीजोंके छिये आछा द्स्तूहळ अमळ है, और चन्द मज़ामीन शुरूअ मृजमूब हाजा में मय तसाबीरिळिसे गये हैं, हिस्सह दोन में रियासत हाय देशीमें सफ़ाई रोशनी संदुकों और इमारतों का इन्तिजाम जो खास रियासत हाय देशी के मुफीद और काविक तौसीअ रियासत हाय देशी है जिसमें टेक्स का मुक्रेंर होना बतळाया गया है पाखानों और पेशाब खानों के नमूनह जो आदात और रिवाज मुल्कीके छिहाजुसे बहुतही मैं जू हैं गर्मीके मौसिम में हैजाकी रोक थाम जो डाक्टर ए, एच, हैं गनसाहब बहादुर एम, ए, फैछो सेंट जान्स कालेज के मित्रज कै मिकल ऐकजामेनर्स ममालिक. मग्रबी व शमाछी व अवध व ममाछिक मुतवस्सित ने तसनीफ़ फ़र्माया है पूरा रिसाछा नक्छ करिदया गयाहै जो हस्ब मन्शाय चिट्ठी मरकूमह १४ फ़रवरीसन् १८९६ ई० साहब ममदूह शामिछ मजमूञ हाजा किया गयाहै। क़वायद म्यूनिसिप्लेटी हस्ब हाछ रियासतोंके बनाकर शामिछ किया गया है॥

हिस्सा सोम में वो तमाम इंकित्यारात दर्बारह इन्तिज्ञाम व इंक्त्यारात साहब मिलस्ट्रेट बहादुर कोह आबू मलिरियह फारन बोफ़िस वो नील दीगर कृता इद म्यूनिसिप्नेटी आबू व टेक्स हाय मुक़र्रर करदा म्यूनिसिप्नेटी के अंग्रेज़ी से उर्दूमें तजुमी करके छिसे गये हैं और बाल कायदा और ज़ब्ता दरबारह आराज़ी व आमद रऊसाय राल पूताना वगैरह जो जनाब करें छ जी, एच, ट्रेवर साहब बहादुर सी एस, आई साबिक एजेन्ट गवर्नर जनरछ बहादुर ने अपने अहद दौछत में तरमीम और रायज फर्माये हैं उर्दूमें तर्जुमा करके शामिछ किये गये हैं जो वाछियान रिया सत और नीज़ दीगर रऊसाय मुल्क रालपूताना व वस्त हिन्द वगैरह के छिये निहायत कारआमद हैं इस हिस्सा में कृत्न दाद व सितद मुलिरमान व रियासत हायगैर यानी एक्ट नम्बर (२१) सन् १८७९ ई०भी पूरा शामिछ किया गया है।।

अऌ अन्द

मीरफ़ज़ुल हुसेन, वल्द मीर हुसेन अली ज़ैदी देहलबी सरिश्तहदार मजिस्ट्रेटी ज़िला कोह आबू

# फ़ेहरिस्त हिस्सह व अबवाब. मुतआ़ छिक़ा जाबतह फ़ौजदारी। रियासत हाय देशी।

| ٠., | _ | - |  |
|-----|---|---|--|
| Id  | q | ч |  |

पृष्ठ. | विषय.

| ॥ हिस्सह अव्वळ ॥                  | भाव प्रन्द्रह्वा—इजराय कप्राशन                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | बराय क्लमबंदी इज़हार गवाहान् ८३                                              |
| पुळिसका तक्हर · · · · ४           | बाब सोळहवां–फ़र्द क़रार दादे जुर्म ८६                                        |
| बाब दोम-पुल्लिस की ख़िद्मतें ५    | बाब सत्तरहवां,कार्रवाई ब मुक़द्दमात                                          |
| बाब सोम-देहाती पुलिस का तक़र्रुर  | काबिल इनराय समन १०                                                           |
|                                   | बाब अठारहवां,कार्रवाई ब मुक़हमात                                             |
| वीव तर्वारम नेर्तारह र गराय गर गर | कृषिक इनराय वारन्ट ००० ९४                                                    |
| निबआम्मह ख्लायक् ••• •• २१        | बाब उन्नीसवाँ,तहकीकातब मुकद्मात                                              |
| बाब पंजुम-तरीका गिरफ्तारी अश्चखास | काबिल तनबीन अदालत हाय आला १००                                                |
| मुळजिमान् · · · गः                | बाब बीसवां, अपीछ १०४<br>बाब इक्षीसवाँ—सन्।यमुनव्बना                          |
| बाब शशुम-गिरफ्तारी बिछा वारंट २३  | अदाळत हाय फ़ीजदारी और उसकी                                                   |
| बाब हफ्तम्-पुछिस के अमलह की तक    | तामीळ ११२                                                                    |
| सीम तनख्वाह व दीगर कारवाई का      | बाब बाईसवा, मुतफ़र्रकात १२४                                                  |
| লিক ···· ··· ··· <sup>17</sup>    | ज्मीमह ताजीरात हिन्द मय नमूने                                                |
| बाब हरतुम-अदालत हाय फ़ीजदारी      | हाय रजिस्टर १२६                                                              |
| का तक्रिर और उनके इंग्लियारात ३५  | हिस्सा दोयम                                                                  |
| बाबनेहुम-मुकाम नाछिशात ू ३६       | इन्तिजाम सफ़ाई व रोशनी वर्गेरह                                               |
| बाब दहुम्-आगाज कारवाई इस्त-       | रियासत हाय देशी में                                                          |
| गासह ३७                           | वाब अन्वल-द्रवारह क्वाअद्सफ़ाई                                               |
| बाब ग्यारहवां-समन और उसका         | वरसाछह हैजा डाक्टर <b>हेन्कन</b>                                             |
| तरीका तामील ४३                    | साहब्बहादुर २४६                                                              |
| बाब बारहवां-वारन्ट गिरफ्तारी और   | बाब दोम-तैयारी पाखानह जात और                                                 |
| उसकी तामील ४६                     | ६ उसका सफ़ाइ मय नक्शा पाखानह<br>जात ३५६                                      |
| बाब तेरहवां-इितहार और कुरकी       |                                                                              |
|                                   | ८ बाब सोम,शहरी सड़कों का इन्तिज़ाम २५८<br>बाब सहस्रम्य विशासन हारा हेन्सीमें |
| बाब चौदहवां-तरीका कुळम बंदीय      |                                                                              |
| सहादत वसुकहमाव फ़ानदारा ६         | इमा रात की तामीर "                                                           |

| विषय.                            | विषय. ५८.                            |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| बाब पंजुम्, रियासत हाय देशी में  | जाबतह फीजदारी २९३                    |
| नोजनी का इन्तिज्ञाम २५९          | १०–दूसरा इदितहार दरवारह हिफा़-       |
| बाब शराम-टेक्स दहिन्द गान २६३    | जत जानवरान् "                        |
| रियासत हाय देशी "                | ११-क़वाअ़द टेक्स अस्पाणान् व         |
| बाब इपतुम्-कवायद मुतआहिकह        | आराबहा २९५                           |
|                                  | १२-सक्युर्कर तशरी फ़आवरी रऊसाय       |
| हिस्सह सोम                       | राजपूताना २९९                        |
| १-फ़ेहरिस्त २६८                  | १३-कायदेह टेक्स बसगान मय             |
| २-नोटिफिकेशन दरबारह इंक्त्यारात  | इम्तेना द्रबारह नळाये जाने           |
| साहब मजिस्ट्रेट वहादुर कोह · · · | गाड़ी हा ••• २९६                     |
| आबू २७०                          | १४–नोटी फ़िकेशन दरबार <b>इ फ़ी</b> स |
| ३-तरमीम नोटी फ़िकेशन मज़         | कोर्टहा ••• ••• २९८                  |
| कूर २७३                          | १५-तर्जुमा चिद्वा साहब अध्वळ         |
| ४-म्यूनिस्पिछ रूष "              | असिस्टेन्ट एजेन्ट गवनर जन-           |
| ५-कवाअद बराय हुसूळे अराजी        | रळ राजपूताना बनाम जमीअ               |
| ब ग्रंज तामीर वर कोहे आबू २८१    | अफ़सरान् पोछेटिकळ रानपू-             |
| ६—क्वाअ़द मुतअ़िक़्ह सफ़ाई "     | ताना २९९                             |
| ७-मताछिबेह सफ़ीफ़ह का एक्ट सन्   | १६-एक्ट दाद्वसितद मुनार्मान् व       |
| १८८९ ई० २८६                      | इंग्लियार रियासत ग़ैर ३०१            |
| ८-अब्बेक जंगली पारन्दोंकी हिफा-  | १७—फ़ेहरिस्त मानी अळफ़ाज़ मुस्ता     |
| जुत का कातून २९१                 | मलाह ••• ••• "                       |
| ९-नोटी फिकेशन दरबारह तरमीम       | १८-दिवाचा बजुबान अंग्रेज़ी           |
|                                  |                                      |

फ़ेहारेस्त क़वानीन जिनका इन्तखाब इस मजमूअ में शामिलहै.

मजमूञ ताज़ीरात हिन्द एक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० कोर्ट फ़ीस एक्ट नम्बर ७ सन् १८७० ई० मियाद एक्ट नम्बर १५ सन् १८७७ ई० इल्फ़ हिन्द एक्ट नम्बर १० सन् १८७३ ई० शहादत हिन्द एक्ट नम्बर १ सन् १८७२ ई०

### दाद व सितद मुजरिमान नम्बर २१ सन् १८७९ ई० तरमी-मञ्जदा एक्ट नम्बर १२ सन् १८९१ ई० फ़ेहरिस्त दफ़आत मय मुख्तसर मज़ामीन।

| विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठ.                                | विषय. पृष्ट.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वजह तसिमयह दरबारह                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | १२ तैनाती हेड कानिस्टेबळ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इनतमाअमनमूअहाजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     | कानिस्टेबळ द्र स्टेशन पुळिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १ नाम मजमूञा · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | וו                                    | व गश्त करना सब इन्स्पेक्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १ नाम मजमूआ १ नाम मजमूआ २ वसअत मजमूआवारियासत हाय देशी ३ तफसीछ हिसस पुळिसके माने और उसकी खिदमतोंकी ता- रीफ़ मय तसावीर ४ भर्ती पुळिस ४ खोटी रियासतों में इन्स्पेक्टर ळिसऔररियासतहाय कळामें सुपरिन्टेन्डेन्ट पुळिस दर्जह आळा समझा जायगा ६ मकान ओहदे दारान पुळिस ४ विदीओहदे दारान पुळिस ८ दियाजाना डंडा और तळवाः अहा ळियान पुळिसको | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | व गश्त करना सब इन्स्पेक्टर का अपने तमाम इल्कइमें व निगरानी कानिस्टेबळोंका इथि- यारोंसे मुसल्ळइ होकर व तहरीर रिपोर्ट व रिनस्टर आम मय नमूना रिनस्टर अम मय नमूना रिनस्टर अस मुक्इमात संगीनमें पुळिसका तफतीश करना मय फर्दे जरायम काबिळद्स्तन्दाजी पुळिस १५ तफ्तीशका इाळरोजनाम चा सास में दर्ज करना और अफसर आळा को भेजना ८ १६ इरएकिरिपोर्टमेंवक् दिनतारीस |
| ९ छिबासहेडकानिस्टेबल व स                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | माह व सन् का दर्जे करना " १७ पुळिसके रूबरूअनिसमुळनिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| इन्स्पेक्टर व इन्स्पेक्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17                                    | ने इक्बाल जुमें किया हो उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १० जिम्मेवारीअहालियान् पुलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | को किसी मजिस्ट्रेटके रूबरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वर्दियोंकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | ळेजाना और इकबाळ तहरीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११ तैनाती पुळिस दरचौकी ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | कराना "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वाकेशहर व तगैय्युर व तबहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | १८ मिनस्ट्रेटका इकबाल तहरीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| उनका ••• ••• **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ ५                                   | करके तसदीक करना "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| विषय.                                                | पृष्ठ. | विषय.                                                   | ुष्ट. |
|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|
| १९ फर्द सानंह तलाशी और रोज                           |        | ३० तलाश रहजन व डकैत इनित                                |       |
| नामचा खास वगैरह मय न                                 |        | हारी वंगैरह '                                           | 13    |
| क्ञा जुर्भ अदालत में चालान                           |        | ३१ अमवात छावारिसका होना                                 |       |
| करना नमूना रोज नामचा                                 |        | व फेहारेस्त असबाब रूबरू                                 |       |
| खास व नक्शा जुर्म                                    | 71     | अश्रासा मातबर तहरीरहोना                                 |       |
| २० तफतीश वाकशात मर्ग                                 | ११     | व रिपोर्ट कर्ना अपने अफ्सर                              |       |
| २१ तफतीश मर्ग इत्ताफ़ाकिया                           |        | को मय नमूना रजिस्टर छा-                                 |       |
| मय नमूना ज्मानत नामा                                 |        | वारसी                                                   | ઇ જ   |
| व नमूना रिपोर्ट डाक्टरी                              | , יי   | ३२ तमाम सामान पर नम्बर छगा                              |       |
| २२ भेजाजाना तमाम कागजात                              |        | या जाना और मालखाना                                      |       |
| तफतीशका अज जानिब                                     |        | सर्कारीमें महफूज रखना व न                               |       |
| पुछिस अपने अफ्सर आळाको                               | "      | कदीका खजाना राजमें दाखि-                                |       |
| २३ हमातन् कोशिशकर्ना पुछि                            |        | ल्रिया जाना १                                           | રે ફ. |
| सका दरवारह जाहिर होने                                |        | ३३ माळ लाबारिसकीबाबत इतित                               |       |
| अमरवाके                                              | ,      | हार मियादी शश माह जारी                                  |       |
| २४ मुन्तसब होना रिपोर्टींका<br>रजिस्टर आमसे रोजनामचे |        | होना                                                    | ,     |
| खासमें                                               |        | ३४ जो माल छै माहतक खराव                                 |       |
| २५ चौबीस घंटेमें ।रेपोर्ट कर्ना                      |        | हो जावै उसका नीळामकिया                                  |       |
| मय हथियार वगैरह अदाल                                 |        | जाना · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | 7     |
| तको                                                  | 11     | ३५ बाद इनक जाय मियादछै माह-                             |       |
| २६ तळाश रूबरू अशखास मौत                              |        | माळ ळावारसी मिळ्कियत                                    |       |
| बर व नमूना फ़र्द्तलाशी                               |        | राज मुतसव्वर होगा '                                     | 13    |
| २७ मस्तूरात् पर्दा न्शीन् की                         |        | ३६ तैयारी मालसाना व रक्सा-                              |       |
| तलाशी के वक्त न होना किसी                            |        | नाना रनिस्टर माळ खाना                                   | •     |
| फैळका खिळाफ रस्म व                                   |        | मय नमूना रिजस्टर?<br>३७ रिजस्टर माळ ळावारसीके           | 7     |
| रिवाज                                                |        |                                                         |       |
| २८ तलाशी मस्तूरात बजारिए औ-<br>रतेंकि                | 23     | वास्ते पूरा एक वर्क होगा १<br>३८ नीलामी फेहरिस्त बादनी- | رد    |
| २९ तफतीशके वक्त न कर्ना जब                           |        | छाम शमूछ मिस्छके वास्ते                                 |       |
| वताअही किसी शुल्स पर                                 |        | भेजा जाना और रजिस्टर                                    |       |
| अज जानिब प्रतिस                                      | ່າາ    | की दहस्ती होना                                          | 17    |

|     | •                             | 94     |
|-----|-------------------------------|--------|
| विष | य.                            | पृष्ठ. |
| ३९  | तफ़तीशके वक्त मुकद्मात        |        |
|     | काबिल जमानतमें मुलाजमा-       |        |
|     | न्का जमानतपर रिहाहोना         | "      |
| 80  | मुळाजिमान्से जमानत नामा       |        |
|     | मय मुचलका लिखाया नाना         |        |
|     | ( मय नमूनह ज़मानतन।मा         |        |
|     | व मुचलका)                     | 77     |
| 88  | मुक़दमात गैर काबिल दस्त       |        |
|     | न्दानीमें पुलिसका दस्तन्दानी  |        |
|     |                               | १९     |
| ४२  | दौरान् तहकीकातमें तळाशी       | ••     |
|     | रोबरू व अशसास मातबर           |        |
| ४३  | तहकीक इस अमर की कि            |        |
|     | देहात में कौन २ छोग इस        |        |
|     | लायक हैं जिनको ख़िदमात        |        |
|     | पुलिससुपुर्दे हों · · · · · · |        |
| ४४  | काम से वाकिफ किया जाना        |        |
|     | पुछिस देहातीको जरिए पुछिस     |        |
|     | शहरी                          | ינו    |
| ४५  | मुखिया छोग काबिछदस्तन्दा-     |        |
|     | नी मुकद्मात में मिस्छ         |        |
|     | पुलिस कारबंद होंगे            | 71     |
| ४६  | संगीन मुक़इमात की तफ          |        |
|     | तीश के वास्ते अफ़सर पुछि      |        |
|     | स मौके पर पहुँचेगा            |        |
| જ છ | देहाती पुळिस ऐसे फिरकोंके     | ,      |
|     | तलाश में रहेगी कि जो बइ-      |        |
|     | ळाके दीगर गारत गरी कर-        |        |
|     | के अपने मसकन में चले          |        |
|     | आते हैं                       |        |

| विषय.                                              | वृष्ठ.          |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| ४८ मुश्तबृह लोगोंकी ओहदे दा-                       | •               |
| रान् पुलिस शहरी को इत्त                            | ſ               |
| ळाञ दियाकरैं                                       |                 |
| ४९ सज़ायापता मुजरिमान्को                           | •               |
| देहाती पुलिस निगरानी रक्खे                         | Ī               |
| गी … ् …                                           | - <sup>)7</sup> |
| ५० वारदात मवेशीके इन्सद्ादके                       |                 |
| लिये देहाती पुलिस रेवड़                            |                 |
| और गोळोंको निगरानीमे                               |                 |
|                                                    | . "             |
| ५१ हरएक मवेशीके किसी खास<br>मुकाम जिस्मपर एक निशान |                 |
| <del>-</del>                                       | ו<br>רר _       |
| ५२ मृताफिरान जो किसी दह                            | -               |
| कारियहमें क्याम पिजीरहों                           |                 |
| उनसे आमद व रक्तका हाल                              |                 |
| द्युत्पत करना<br>५३ सोजका अपने इलाके से दूसरे      |                 |
| ५३ खोज्का अपने इलाके से दूररे                      |                 |
| इलाके तक पहुँचाना                                  | • 17            |
| ५४ मुसाफिरान्को अपने २                             |                 |
| इलाकेसे व खेरियत निकाल                             |                 |
| ना फीस छेकर अगवादेन<br>५५ पुछिसको आम ख़्छायक की    |                 |
| जानिबसे इमदाृद्                                    |                 |
| ५६ वारन्टकी तामीलके वक्त हर                        | , ,,            |
| शंख्स की मदद देना फर्ज़ है                         | 17              |
| ५७ हर शल्स को पुछिसमें वारद                        | ति              |
| ं संगीनकी इत्तळाय करनी चा                          | हिये "          |
| ५८ अहल्कार पुष्ठिस या दीग                          | ₹               |
| अश्रासास जो मजाज गिरफ्ता                           |                 |
| किसी दूसरे शल्स के कि                              |                 |
| गये हैं गिरफ्तार करें                              | . "             |
|                                                    |                 |

| ( (c) applications                             |        |
|------------------------------------------------|--------|
| विषय. पृष्ठ.                                   | विषय.  |
| ५९ गिरीपतारी जिसश्चल की                        | ६५ ह   |
| मकसूद हो वह इरादा                              | इ      |
| फरारी पर रखताहो तो पु-                         | र्ज    |
| छिसको हरएक तदबीर गि-                           | हु     |
| रफ्तारीके छिये करनी चा-                        | ६६ अ   |
| हिये २२                                        | इत     |
| ६० जब मुछनिम किसी-                             | इत     |
| शस्स के मकानमें वुस गया                        | मु     |
| हो तो, अज़ जानिय सा-                           | गि     |
| हब खानह खातिर रव्वाह पु                        | =      |
| छिस को मदद देनी चाहिये "                       | ६७ ह   |
| ६१ अगर दसल न । मेळसके तो                       | f      |
| पुष्टिसको किसी दरवाजह को                       | 7      |
| •                                              | ६८     |
| तोड़कर दखळ करना चाहिये<br>औरत पदी नशीनको दूसरे | 3      |
| -                                              | 3      |
| घरमें चले जानेकी मोहलत                         | ६९ ह   |
| माकूल दीजावे "                                 | ,      |
| ६२ अगर अहरुकार पुलिस किसी                      | •      |
| मकान से बाहर निकलने की                         | (      |
| रोका गया हो तो दरवाजा                          | ą      |
| तोड़कर निकल सकता है                            | ७० ह   |
| ६३ शख्स गिरत्फार शुदा पर                       | र<br>इ |
| तशदुद् न होगा ''                               | ৩ ং র  |
| ६४ अहलकार पुलिस श्रक्स                         | । उर्  |
| मिरफ्तार शुदा को गैर काबि-                     | ग      |
| ल जमानत में तलाशी लेकर                         | f      |
| हथियारों को अपने कज्जहमें                      | ७२ ह   |
| छेकर वा अदालते मज़ानज                          | त      |
| चाळानकरेगा "                                   | ।<br>र |
|                                                |        |

| 1414 500                                           |
|----------------------------------------------------|
| ५ हरेक पुलिसके अहलकारको                            |
| इल्तियार है अञ्चलास मुन्द                          |
| र्जह दफ़ह अहाजा को विछा                            |
| हुक्म गिरफ्तार करे २३                              |
| ६ अहळकार पुळिस उस                                  |
| इळाके़में जिस रियासतके                             |
| इलाकेसे उनका तअल्छुक़ हो                           |
| मुळाजिमान् बिळा वारन्टके                           |
| गिरत्फारी के तअक्कव में                            |
| चळे जावें ग                                        |
| ६७ पुढिस किसी शख्स को२४घंटेसे                      |
| जियादा अर्सेतक हिरासतमें                           |
| न रख सकेगा २३                                      |
| ६८ मुल्लिम जमानत पर अगर                            |
| जमानत वा मुमकिन होतो                               |
| अदालतमें चालान करे "                               |
| ६९ हरएक कानिस्टेबल जो जुमरह                        |
| पुळिसमें भर्ती हो उसका नाम                         |
| ब तरींकै मुन्दर्जह दर्ज होगा                       |
| (मय नमूनह राजिस्टर तकर्री                          |
| कानिस्टेबळान्) "                                   |
| ०० हरएक कानिस्टेबलानेकवास्ते                       |
| रजिस्टर में एक २सफ़ा पूरा                          |
| छोड़ना चाहिये २५                                   |
| १९ तमाम हथियार और छिनास                            |
| राजिस्टर में दर्ज किया जावे                        |
| गा ( मय नमूनह रजिस्टर                              |
| िष्वास व इथियारान्)"<br>९२ हरएक महींने की आस्त्रिर |
| न् हर्रक ग्राम सम्बद्ध                             |
| तारीसों में एक बरावर्द तन                          |
| रल्वाइ मुरत्तबहुमा करेगी "                         |

पष्ठ

वृष्ठ.

| विषय.                                          | वृष्ठ. |
|------------------------------------------------|--------|
| ७३ कानिस्टेबछ ना स्स्वान्दाह                   |        |
| अपने २ नामके महाजी मुहर                        |        |
| सब्त किया करेंगे ( नमूनह                       |        |
| रजिस्टर बरावुर्द तनसाह                         |        |
| अमला पुलिस मय गोश                              |        |
| वारह )                                         | २६     |
| ७४ जो कानिस्टेबल हैडकार्टरसे                   |        |
| अछग हों उनकी तनखाह मनी                         |        |
| आर्डर के जारेए से भेजी                         |        |
| जार्वेगी · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | २९     |
| ७५ इस्बनमूना अफ़सर पुलिसके                     |        |
| पास रजिस्टर रहेंगे (मयन                        |        |
| मूने तीन रिनस्टरोंके)                          | 71     |
| १६ अदास्रतोंके इंग्लियारात (मज                 |        |
| मून अदालत मय तसावीर )                          | ३५     |
| १७ हरम्जिस्ट्रेट अपने २ इब्ति                  |        |
| यारातमुक्दमहमुतदायरामेंना                      |        |
| फिज कर सकता है                                 | 17     |
| <sup>9</sup> ८ जब कोई मुकदमा ऐसा               |        |
| दायर होकि जिसमें उस                            |        |
| अदालतको द्स्त्दानी का                          |        |
| इंग्लियार नहीं तो मुस्तगीस                     |        |
| को अदालत मजाज में चार-                         | ••     |
| ह जोई की हिदायत होगी                           | 17     |
| ९९ हर अदालत व कुसूर अदम                        |        |
| अदाय जुर्माना वो सजाय                          |        |
| तजवीन करेजो हस्ब दफह                           |        |
| ६७ ताजी रात हिन्द मह<br>दूद हुई है "           | )      |
| ० बक्तन् फ वक्तन् अदाखतको                      |        |
| वह इंग्लियारात रियासत                          |        |
| से दिये जा सके हैं जो                          |        |
| मुनासिवहों                                     | 2      |
| 2.111.1261                                     |        |

| विषय.                        | पृष्ठ.     |
|------------------------------|------------|
| ८१ कोई अदालत मजाज अपने       | -          |
| इस्तियारात मुफव्वजा से       |            |
| सजा देनेकी नहीं है           | ३६         |
| २ अदालतों की निशन्त          | าา         |
| ३ कोई अदालत खुद फरीक मुक     |            |
| इमा होकर कार्रवाई न करेगी    | וו         |
| ४ रियासत किसी हाकिमको        |            |
| मुअत्तल व मौकूफ़ करसक-       | •          |
| ती है                        |            |
| ५ मुशाहिरा रियासत से हस्बिक- | •          |
| याकत अहळकारन् दियाजा         |            |
| वेगा                         | ור         |
| ६ रियासतसे इर अट्रालतमें     |            |
| अमला मुकर्रर होगा            | 77         |
| ७ किसी कस्बह में अगर कसरत    |            |
| मुक्दमात हों तो किसी दर्ज-   |            |
| हका मजिस्ट्रेट मुकरेर होगा   |            |
| ८ अहकाम व तगीर व तबदीछ ह     | <b>5</b> - |
| काम रियासतके अखबारमें        |            |
| मुश्तहर हुआ करेंगे           | רו         |
| ९ इस्तगासा तहरीरी नहां बि-   |            |
| नाय इस्त्गासा पैदा हुई हो    |            |
| 21.47 61.11 1116.2           | 77         |
| ० अदास्त आसा मृतआहिक         |            |
| मकासिद जैसा २ हो अहकाम       |            |
| सादिर करेगी                  | ३७         |
| .१ अदालत हाय आला हुक्म       |            |
| सादिर कर सकती है कि          |            |
| कोई मुक्इमा फलाँ अदालत       |            |
| से फैसक हो '                 | •          |

पृष्ठ. विषय. पष्ट. विषय. १०१ अगर वजह काफी हो तो सम-९२ हर एक हाकिम अदाखतब न या वारन्ट जारी कियाजावे सिलसिलह मुन्दर्जह हाजा (समन और वारन्ट का जरायम् की समाअत करेगा " ... ४१ नमूना ) ९३ जो दरर्व्वास्तें पेश हों वह नमू-१०२ अगर जमानत हो सकर्ताहै तो नह मुन्दर्नह दफह हाजा उर्दू यह इबारत और तहरीर होगी ४२ ख्वाह हिन्दीमें तहरीर होंगी १०३ समन का मुरत्तव होना " (मयनमूनह इस्तगासह )... " ९४ हरएक इस्तगासा के साथ १०४ जिसके नाम समन जारी हों फीस दोनावेगी (खुलासा उनको चाहिये कि तामी-कोर्ट फीस एक्ट नम्बर ७ लकुनन्दा की दरस्वास्त पर सन् १८७७ ई०) .. ३८ समन लेकर दस्तखत करें " ९५ मजिस्ट्रेट बर तबक इस्तः १०५ समन किसी अहरू खान्दान गासा अन रूय इछफ मुस्तगी अन किस्मे जुकूर पर तामील स का इजहारले ... ३९ होगा .... ९६ इस्तगासा की सिहतमें छग्-१०६ मुलाजिमान् महक्मह हाय जिश होवे तो किसी अह-रियासत की तामीछ उनके लकार पुलिस के पास भेजदे ४० अपसरान्के मार्फत होगी ४३ ९७ अगर मजिस्ट्रेट इस्तगासहको १०७ अगर मुळनिम दूसरे निछेमें अपनी समाअत के छायक मगर उसी रियासतके न समझे तो मुस्तगीस को इलाके हुकूमत में तामील हाकिम अदालत मजाज के करना हो जरिए तहरीर भे रोबरू पेशकरनेके छिये जा जावेगा · · · हिदायतकर १०८ जिस अदालतमें समन मुरसिरू ९८ ओहदेदार पुलिस बाद तफर्ता-शके उसी मिनिस्ट्रेट की खिद होगा वह अदालतवाजाब्त मत में रवानह करे जिसने करके अदाळत तामील तफतीश का हुक्म दियाथा " कुनन्दा सम-असदार ९९ अगर इस्तगासह को ना ज-नको वापस करेगी मय नमू वाजी माळूम होवे तो इस्त-ने बराय वसूछ तळबाना गासा खारिज कर दिया जावे " १०० तमाम इस्तगासे रजिस्टरमें बर वक्त इनराय समन या

वारन्ट ... ...

दर्ज होंगे ( नमूनह रजिस्टर "

| अध्याना अस                              |
|-----------------------------------------|
| विषय. पृष्ठ.                            |
| १०९ वारन्ट मुहरी और दस्त                |
| <b>सती अदा</b> ळत होगा ता तामी <b>छ</b> |
| मनसूख न होगा 🚥 ४६                       |
| ं ११० हर वारन्टकी पुश्तपर जमा           |
| नत छेने वा न छेने की बाबत               |
| अदालत तहरीर करे( नमूना ''               |
| जमानत नामा मयमुचळका ) ''                |
| १११ वारन्ट अहलकार पुलिसके               |
| नाम जारी होगा ४७                        |
| ११२ बादतामील वारन्ट अदालत               |
| मजाज में मुळजिम को भेज दें ''           |
| ११३ मुळ्जिम को वारन्ट का मत             |
| लब समझा दियाजावे · · · ''               |
| ११४ वारन्ट की तामील किसी                |
| दूसरे हिस्सह जिल्ला में जो              |
| रियासतेक मुतअञ्चिक्हो "                 |
| ११५ इमदाद तामील वारन्टके                |
| व्क अज़ जानिब पुळिस                     |
| स्टेशन "                                |
| ११६ वारन्टका रजिस्टर ( मयन-             |
| मूने रनिस्टर ) "                        |
| ११७ इश्तिहार दर्बारह हानिरी             |
| मुळलिमान रूपोश ४८                       |
| ११८ मुश्तहरी इश्तिहार ४९                |
| ११९ कुरकी जायदाद वाद इनक्-              |
| जाय मियाद मुकरेरा व तरी-                |
| कै कार्रवाई                             |
| १२० जायदाद मियाद मुकर्ररह के            |
| अंदर नम्न होगी और ६                     |
| माहतकनीळाम होगी ••• "                   |

| विषय.                            | वृष्ट.     |
|----------------------------------|------------|
| १२१ हाजिर होकर मुळजिम अदा-       |            |
| छत को मृतमइन करदे कि             |            |
| वोह छा इल्मथा तो जायदाद          |            |
| वापस होगी मय नमूनह इ-            |            |
| दितहार कुर्की                    |            |
| १२२ द्स्तावेजात के वास्ते वारन्ट |            |
| तलाशी · · · · · ·                | 48         |
| १२३ किसी रियासतको वारन्ट         |            |
| तलाशी दस्तावेजात मुताल्लि-       |            |
| का डाकसाना व टेलियाफ             |            |
| के वास्ते जारी करनेका इंग्लि     | <b>'</b> - |
| यार न होगा · · · · · ·           | 77         |
| १२४ वारन्ट तळाशी में मुफस्सळन्   |            |
| मुकाम या मकान की हदूदकी          | •          |
| सराहत                            | 77         |
| १२५ सिवाय मजिस्ट्रेटदर्जह दोम व  |            |
| सोमके मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वळ     | •          |
| को माळ मसरूका व जाळी             |            |
| द्स्तावेजात व मवाहीर के          |            |
| तैयारी के मुकाम में तलाई         |            |
| छेने के इंग्लियारात              | . ५२       |
| १२६ अगर वारन्ट तलाशी किसी        |            |
| दूसरे हिस्सह जिले रियासत         |            |
| से सादिर हो तो तामील             |            |
| कुनिन्दह अपने अफ़सर की           |            |
| मार्फत् अशियाय् तछाशी            |            |
| पेश करेगा मय नमूने वारन्ट        |            |
| तळाशी बराय इन् कशाफ              |            |
| हाल खास जुर्म व वारन्ट तला       |            |
| शी मुश्तवा मुकामकी 🙃             | . 77       |

| ğ |
|---|
|   |
|   |
| Ý |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| ż |
| • |
|   |
|   |
|   |
|   |
| Ę |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

विषय. **78.** १३९ अगर रुपया वसूछ न होवे तो नवीसिन्दा जमानत नाम का छै माह तक बा अदालत दीवानी कैदहोगा ... ५८ १४० अदालत वाला भी इसी तरह ज़रै तावानके वसूछ करनेको बदालत मातहतको हुक्म देस-कती है मय नमूनह वारन्ट ब गरज वसूल जरतावान ब इत्तळाअनामा बनाम जामिन व नमूना कुरकीबनाम जामिनव नमूना वारन्ट हवालगी जामिन ग १४१ दस्तूर कलमबंदी शहादत ( मय नमूनह सवाळात जो देशी तबीब या डाक्टरोंसे किये जावें मय नक्शा अलामात ज़हर वगैरह ... ... ६१ १४२ गवाह को हलफ़ दिया जाना नमूना हलफनामह ७५ १४३ अहळे हनूदका हळफ दिया जाना नमूनाइज्हार नवीसी " १४४ शहादत हाकिम के रोबरू तहरीर होगी ... ... ७९ १४५ शहादत छफ्न ब छफ्न गवाह को सुनाई जावेगी " १४६ शहादत मुसळसळ तौर पर तहरीर होगी ... ... " १४७ जिस ज़बान में इजहार छि-सा गया हो और गवाह न समझता हो तो तर्जुमा होकर

समझाया जावेगा

# अतुक्रमणिका।

| विषय.                                        |        | • • • •                  | पृष्ठ.   |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| १४८ दस्तावेजात तर्जुमा होकर मुस              | - १६०  | जब मुक्दमहराजीनामा       |          |
| दिका शामिल मिसल होंगे                        | 7)     | काबिल है तो जुरायम अअ    |          |
| १४९ गवाह के अतवार जाहिरों की                 |        | नत मेंभी राजीनामा ह      |          |
| सनास्त                                       | 77     | सका है                   |          |
| १५० मुळजिमका इजहार उसी                       | १६१    | और किसी जरायमका राष      | नी       |
| ज्बानमें कलम बन्द होगा                       |        | नामां न होगा             |          |
| कि जिस ज्बानमें वह छि-                       |        | राजीनामहकी यह तासी       |          |
| स्रवाता गया हो · · · · · ·                   | יו     | होगी कि गोया मुळजिंग     |          |
| १५१ वरना मुळज़िमको तर्जुमा                   |        | जुर्मसे बरी हुआ          |          |
| होकर समझाया जावेगा                           | ८० १६३ | दौरान् तहकींकातमें साबित |          |
| १५२ मुळजिम के दस्तखत इज्हार                  |        | होने परिक तजनीज मुकदम    |          |
| पर होंगे                                     | 77     | अदालत बालासे होनी चाहिर  | म<br>≃ » |
| १५३ रियासत हाय देशी कलम बंदी                 |        | सुपुर्दगी ब अदालत आलिया  |          |
| शहादतके छिये मुनासिब                         | १६४    | सुपुर्दगी मुलजिमान जब वि |          |
| जाब्तह और कायदे जारी                         | 39     | वह उसी जुर्नमें पहले सज  |          |
| करें                                         |        | याब हो चुके हों          | _        |
| १५४ मुळ्जिमान् जवाबदेही वकील                 |        | जायज रखना तहकीकात        |          |
| मक्बूळाहके जारेएसे कर                        |        | साबिका का या अजसरेने     |          |
| सके हैं                                      |        | तहक़ीक़ातका होना         |          |
| १५५ मुछिनिमको हळफ न दिया                     |        | रोकना गवाहका बरव         |          |
| जावेगा · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        | शुबहा होनेके             | 77       |
| १५६ मुळजिमको खौफ न दिलाया                    |        | कार्रवाई अजसर नौ होंग    | î "      |
| जावेगा · · · ·                               | " १६८  | कलमबन्दी इज्हार जरि      | ₹        |
| १५७ अदालत ब वजह गैर हाज़री                   |        | कमीशन                    | . "      |
| गवाह मसलहतन् तहकीकात                         | १६ं९   | . तामील कमीशन अज़जानि    | ब        |
| मुल्तवी करसकी हैं                            | 77     | अदाछत निसमें कमीश        |          |
| १५८ जुरायम् मुन्दर्जहहानाका रानी             |        | मुरसिछ हो ( मय नमून      |          |
| नामा                                         | •      | बंद् सवास्तात )          |          |
| १५९ जररके जुर्मका राजीनामा                   | •      | भरीकैन की तरफसे सर्      |          |
| बङ्जाज्त अदाळत                               | ८२     | लातका पेश होनाः          | ٠. ८५    |

|  |  | पृष्ठ |
|--|--|-------|
|  |  | 30    |

| ्विषय. पृष्ठ.                     | विष |
|-----------------------------------|-----|
| १७१ बाद तकमील कमीशन का            | १८३ |
| अदाळत मजाजमें जाना ''             |     |
| १७२ कमीशन मार्फत पोलेटिकल         |     |
| एजेन्ट / "                        |     |
| १७३ फर्देकरारदाद जुर्मकी ततींब ८६ | १८४ |
| १७४ फदेकरारदाद जुर्ममें वक्त      |     |
| मौक़े की तहरीर ८७                 |     |
| १७५ फदेकरारदाद जुर्मकी फरो        |     |
| गुजाश्तसे सुक्म मुक्दमा           | १८५ |
| न समझा जावेगा 17                  |     |
| १७६ अदाळत बाळासे तरतीब            | १८६ |
| फर्द करारदाद जुर्मकी · · · ''     |     |
| १७७ तर्गा खतबदील फर्द करार        |     |
| दाद जुर्मका ''                    | १८५ |
| १७८ बाबत हर जुर्म जुदागानह        | १८८ |
| फर्द करार दाद जुर्भ और            |     |
| तजवीज अलहदा अलहदा होगी "          | १८९ |
| १७९ तीनसे जियादा जुरायमकी         |     |
| यकजाई तजवीज जब कि एक              | १९  |
| सालके अंदर एकही किस्मकी           |     |
| एकसे जियादा जुमें निस्वत          |     |
| मुळानिम लगाये नार्वे ''           | १९  |
| १८० चन्द अफुआल इश्तेबाही          | -   |
| से बनाय चन्द जुरायमके             | १९  |
| एक जुर्मका इतकाब ८९               | • • |
| १८१ इतकाब जुम मुश्तबहका जो        |     |
| साबितहो "                         |     |
| १८२ जुरायम खफीफाकी तजवीज          | १९  |
| जब कि मजमूभ चन्द जुरा             |     |
| यम काहो "                         |     |

| विषय.                    | वृष्ट.     |
|--------------------------|------------|
| ८३ तजवीज सबूत शामि       | हात या     |
| जुदा२ जब किसी शर         |            |
| इतकाब जुर्भ और व         | इसरेपर     |
| इकदाम लगाया जावे         | 17         |
| ८४ द्स्तबद्धि बाकी मां   | दा जरा     |
| यमसे अज जानिब            | अदालत      |
| मुस्तगीस ( नसूना फर्द    | करार       |
| दाद् जुर्म ) · · · · · · | ९०         |
| ८८५ कार्रवाई ब मुकद्मात  |            |
| समन                      | _          |
| १८६ रोबरू अदाळत के फ     | रीकैनका    |
| हाज़िर होना और           | इस्त       |
| गासाका पढ़ा जान          | τ ··· "    |
| १८७ कलमबंदी इज़्हार मु   | स्तगीस ९१  |
| १८८ गवाहान्का बनारिए     | समन        |
| तलब होना 🛺               | 77         |
| १८९ मुसारिफ गवाहान् र    |            |
| से वसूछ होंगे 🕠          | 17         |
| १९० मुळाजेमका इजहार      | ब शहादत    |
| जानिबी मुळजिमक           |            |
| जाना                     |            |
| १९१ या सनाय मुळनिमन      | त हुक्म    |
| दिया जाना                |            |
| १९२ इंक्तियार अदालत      | दर्बारह    |
| तहरीर फैसला गो           |            |
| सामें कुछही जुर्म        |            |
| गया हो -                 | 17         |
| १९३ मुकदम्ह व वजह अ      | द्म पैर्वी |
| सारिज या इस्तेवा         |            |
| होगा                     |            |

|    | _ |   |  |
|----|---|---|--|
| 19 | A | य |  |

विषय.

पृष्ठ\_

| विषय. ५४.                       |   |
|---------------------------------|---|
| २१९ तहरीर इनहार मुळजिम वर       | 3 |
| शहादत तहरीरी व तकुईरी १०१       |   |
| २२० दस्तावेज व गवाहान् जबरन्    |   |
| पेश होना बतरीक़ "               |   |
| २२१ फ़र्द क़रार दाद जुर्म का    | 3 |
| मुरत्तब होना और मुछन्गिम        |   |
| से पूछा जाना और उसके            | ર |
| गवाहानके इज़हार होने            |   |
| २२२ वजूह सुपुर्दगीका तहरीर होना |   |
| (तफसीछ कागजात सुपुर्दगी)        |   |
| व नमूना "                       | 3 |
| २२३ अदालत आ़लिया किसी किस्म     |   |
| का सुकम खयाळ करके कह            |   |
| सकती है कि फ़र्ला अदालतमें      | २ |
| मुक्दमा पेश होना चाहिये         |   |
| था "                            |   |
| २२४ मुस्तगीस खुद गवाहान से      | _ |
| हाजि़री अदालत के लिय            | 3 |
| मुचलका लिखवाना १०३              |   |
| २२५ तमाम किस्मके आछात व हाथ     | • |
| यारों पर नम्बर छिस्रा           | 3 |
| जाना ··· ··· <sup>"</sup>       | ર |
| २२६ फ़ेहरिस्त तमाम कागजात व     | ` |
| अशियाय का मुरत्तिब              |   |
| होना ( मय नमूना मुच             | ; |
| ळका व रोबकार अदाळत              |   |
| सुपुर्देगी · · · · · · "        |   |
| २२७ आदछत बाळामें अषीछ १०४       |   |
| २२८ इकबाल जुर्म का अपील न       | ર |
| होगा १०५                        | • |
|                                 |   |

| १२९        | हरएक अपील हस्व तरीका                  |             |
|------------|---------------------------------------|-------------|
|            | मुसरेह द्फुअ हाजा तहरीर               |             |
| ;          | होगा (मय नमूना दर्खास्त               |             |
|            | अपीछ)                                 | יני         |
| (३०        | तमदी मियाद का लिहाज्                  |             |
|            | (मय इन्तखाब एक्ट मियाद्)              | १०६         |
|            | द्र्विस्तोंका कागजात                  |             |
|            | स्टाम्प पर तहरीर होना                 |             |
|            | ( मय इन्तखाब एक्ट रसूम                |             |
|            | अदाळत )                               | १०७         |
|            | दर्कास्त अपील मुहतमिम                 |             |
|            | नेल्लाना की मार्फत                    |             |
| ,          | भेजा जाना                             | १ <b>०९</b> |
| <b>3</b> 3 | अगर कोई वजह दस्तन्दाजी                | -           |
| -          | न पाई जाय तो अदालत                    |             |
|            | अपील सरसरी तौर पर अपील                |             |
|            | को खारिज करेगी                        | 11          |
| १३४        | अगर वजह कामिल नहा तो                  |             |
|            | मुकद्दमा दर्ज रजिस्टर अपीछ ह          | Ì           |
|            | (मय नमूना रजिस्टर अपीछ)               | 17          |
| १३५        | भदालत बरोज् देशी उज्रात               |             |
|            |                                       | ११ <b>१</b> |
|            | नकुळ फ़ैसला अदालत अपील                |             |
|            | अदालत मातहत में मुरसिल                |             |
|            | करेगी                                 | יו          |
|            | 'इंस्त्रियार अदाळत अपीळ               |             |
|            | का दौरान् तहकीकात में                 |             |
|            | तजवीज सजा का मुछतवी                   |             |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11          |
|            | अदाळत अपीळ में शहादत                  |             |
|            | का छिया जाना                          | 77          |

विषय. विषय. पृष्ठ. इलाके हुकूमत रियासत (नमू २३९ मुकदमह का अदाखत बाला ना वारन्ट बिना बर वस्छे में इन्तिखाबन भेजा जाना " जुर्माना) ... २४० इक्तियार अदाळत आखिया २५० बीस बरससे कम उमरके को मुक्दमातकी तनवीज़का " छड़कों का किसी कारखाने में २४१ अदालत अपील मुकर्रर भेजा जाना ... ११४ इस्तगासा की समाञ्जला २५१ बारन्ट बादतामीलके ब अदा या इखराज हुक्मका हुक्म दे छत इसदार कुनिन्दा भेजा सक्ती है ... ... जावेगा ... ... " २४२ अदालत आलिये का इंग्लि-२५२ जेळखानाकी तामीर ... " यार किसी मिसल मुन्फ़सला २५३ हर एक जेळखानह में ओहदे की तलक करनेका ... दार मुकरेर होंगे ... " २४३ जब कोई अदालत किसी २५४ बसूरत कमी तादाद केदियान मुकद्मा की नज़र सानी तो उनका ताअल्छुक अस्पतार्छ कर रही हो तो फरीकैन को शहरीसे होगा ... ... ११५ असालतन् या वकालतन् १८५ ओहदेदारान् की तकर्ररी हाजिर होने का इंग्लित यार नहींहै ११२ हस्य मंजूरी दर्बार होगी " २४४ बरतबक तळबी मिस्ल २५६ ओइदेदारान सुपरिन्टेन्डेन्ट बअदालत आलिया फैसलाकी या जेळर के ताबे होंगे " वजूह और कुछ वाक्ञात २५७ मुळाजिम जेळको कोई चीज उमदा छिखी गई .... " कैदियान जेळके हाथ फरो-२४५ भेजा जाना हुक्म या फ़ैस-रूत न करनी चाहिये हेका ब अदाहत मातहत<sup>"</sup> २५८ ओहदेदारान् आळारियासत " २४६ बाद सुदूर हुक्म वारन्टका वक्तन्पवकन् जेल्लाना को जारी करना ... " मुळाहिजा करेंगे ... " २४७ बार्न्टमें तमाम अमूर ज़रूरी २५९ केदियान जेलको इस्ब शरह का दर्ज होना ( मय नमूना ज़ैल खुराक दीजावेगी ( नमू वारन्ट) ... ... " ना शरह व ओज़ान खूराक २४८ जुमान वसूळ करनेके लिये केंदियान ू ... ... भ बाइन्ट जारी होता ... ११३ २६० पोशाक कैदियान काबिल ३४९ बारन्टका तामीळ पाना ब शनास्त हो 225.

| विषय. पृष्ठ                      |                                                           | <b>5</b> _ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| २६१ पोशाक हस्ब जैल दीजावेगी "    | २७६ अफ आल मुन्दर्जह नरायम                                 |            |
| २६२ जेळर जेळखानेमें रहा करेगा ११ |                                                           |            |
| २६३ जेलर किसी पेशेस सरीकार "     | दिये गये हैं "                                            |            |
| न रक्लेगा "                      | २७७ सुपारिन्टेन्डेन्ट जेळ केदियान्                        |            |
| २६४ जेळर कैदीकी मौतसे अपने       | पर हस्ब जैल सजा आयद                                       |            |
| अफुसर का इत्तळाअ देवेगा "        | करसका है १                                                | २३         |
| २६५ कुतुब जैल दफ्तर जेल में रहें | २७८ किसी कैंदी को जो पैदर पै                              |            |
| गी ••• •••                       | जरायम का मुर्तिक हो म-                                    |            |
| २६६ निगरानी दरबानान् आमद्        | निस्ट्रेटके हुनूरमें चाळान                                |            |
| अशियाय व जेळखाना १३              | कियाजाना "                                                |            |
| २६७ कुंजी जेळर या मुहाफिज के     | रखर अहळकार जळ जा ।कसा                                     |            |
| पास रहेगी "                      | कैदी के साथ बदसळूकी स                                     |            |
| २६८ जेळखाने में कैदीके दाखिल     | पेश आर्ये उनको सजा "                                      |            |
| होते वक् तलाशी होगी "            | २८० जो कैदी कम उमर हों उनको                               | ,          |
| २६९ औरतें अलहदा रहेंगी "         | मुख्तिकि काम सिखायाजाना "                                 | ,          |
| २७० बारह बरससे कम उमरके          | २८१ कैदियान् माहिरीन् काम सि-<br>सार्येगे · · · · · · · " | ,          |
|                                  | •                                                         |            |
| लड़के <b>कै</b> दियान्से अलग     | २८२ जी जाहव अंतफाल का                                     | <b></b>    |
| रक्से नायंगे                     | नान व नफका १<br>२८३ कफाफ तारीख हुक्मसे का-                | 4.8        |
| २७१ कैदियान सस्त जुरायम की       |                                                           | ,          |
| हिरासतं १                        | २ २८४ औरत पदी नशीन अपने                                   |            |
| २७२ कैदियान्दीवानी को कैदकरा-    | बाप या सर परस्तकी मार्फत                                  |            |
| नेवाले बिस्तर और खुराक           | कार्रवाई कर सक ती है                                      |            |
| देवेंगे                          | २८५ तमाम जर हाय जुर्माना वंगै-                            |            |
| २७३ मरीज कैदियान् से मशक         | रह का रजिस्टरमें जमा होना १                               | <b></b> 24 |
| न छीजावेगी                       | २८६ तरीका जमाकरने आमदनी का                                |            |
| २७४ मुलाकात कैदियान अ            | २८७ रजिस्टर नम्बर अञ्बद्ध में                             |            |
| जी जात र सेशा                    | तफ़सील आमदनी रजिस्टर                                      |            |
| २७५ अमूर जो जुर्म करार दि        | दोममें इस्तिसार आमदनी                                     |            |
| गमें हैं                         | उर्घ जोगा                                                 |            |

| विष्य.                        | पृष्ठ.        |
|-------------------------------|---------------|
| २८८ जो रकम दाखिल हो उसकी      | Ì             |
| उसी वक्त रसीद दीजावेगी        |               |
| (मयनमूना जात राजिस्टर         | ) "           |
| २८९ मुआइना हिसाबका            | १२९           |
| २९० राजिस्टर आमदनीके सान      | ाह            |
| नियाद्ह छपवाये जान            | π "           |
| २९१ माहवारी नकशों का अदालत    | ſ             |
| में भेजा जाना                 | . १२९         |
| २९२ जब किसी मुकद्दमामें       | बे            |
| इन्साफी पाई जावे तो अदा       | <b>छत</b>     |
| आळा मिसल तलब करेग             | î "           |
| २९३ सिवाय उन रजिस्टरों रे     | <del>के</del> |
| और भी राजिस्टर शामि           | छ             |
| किये गये हैं · · ·            |               |
| २९४ खूराक गवाहान को दिय       | IT            |
| ., .,                         | •• **         |
| २०७ रहितजामकस्त्री और रहियों। | के १३५        |

| विष | (य.                                        | पृष्ठ. |
|-----|--------------------------------------------|--------|
| २९६ | औरत पर्दा नशीन का असा                      |        |
| •   | छतन् हाजिर होने के छिये                    |        |
|     | अहकाम                                      | 17     |
| २९७ | जमानत नेकचलनी का लि-                       | •      |
|     | या नाना                                    | १३५    |
| २९८ | मुळजिम से वजूह दर्यापत                     |        |
|     | किया जाना                                  | 17     |
| २९९ | फैसला लिखा जाना                            | 11     |
| ३०० | ऐसे मुकद्दमोंकी मियाद                      | 11     |
| ३०१ | तमाम दस्तावेजात की नकछें                   |        |
|     | फरीकैन को व उजरत मिळेंगी                   | १३६    |
| ३०२ | . स्टाम्प <b>मुन</b> क्कश की तरतीब         | १३८.   |
| ३०३ | मुहरे अदाळत                                | १३९    |
| ३०४ | । गवर्नमेन्ट गृजट का खरी-                  |        |
|     | दा जाना                                    | , יוי  |
| 304 | प्र <mark>माहवारी रिपोर्टोंका कि</mark> सी | •      |
|     | हाईकोर्टसे तळब होना                        | 13     |
|     |                                            |        |

इति.



### ॥ श्रीः ॥

# विक्रय्यपुस्तकोंकी संक्षिप्त-सूची ।

| १२ पुस्तकोंका नाम कीमत.                                                                                                                                                                                         | पुस्तकोंका नाम कीमत.                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>न्याय</b> प्रंथाः                                                                                                                                                                                            | मुहूर्तिचनामणि पीयूषधारा टी. २॥)                                                                                                                                                                       |
| तकसम्रह न्यायशाधनी और<br>पद्कृत्यटीका ।>)<br>तर्कसंग्रहमूळ ^)                                                                                                                                                   | ताजिकनीलकंण्डी सटीक तंत्र<br>त्रयात्मक १)<br>ताजिकनीलकण्डी तंत्रत्रयात्मक                                                                                                                              |
| तर्कसंग्रह्दिपिकानीलकंठी टी- कासाहत ॥) भाषापरिच्छेद मुक्तावलीसहित ॥>) सामान्यनिकक्ति गदाधरकृत ४) तर्कसंग्रह व्याख्या लघुबोधिनी ।>) कारिकावलीमुक्तावली रामरुद्री दिनकरी ४) कारिकावली मुक्तावली भाषा टीका समेत २) | महीधरकृत भाषाठीका अत्यु- तम टेपकी छपी १॥) ज्योतिषसार भाषाठीकासहित १) सुहूर्तचिन्तामणिभाषाठीका मही धरकृत १) मानसागरीपद्धति (जन्मपत्र व- नानेमं परमोपयोगी ) १) बाळबोधज्योतिष २) प्रहळाचव सान्व्य सोदाहरण |
| न्यायभाषा ।<br>न्यायप्रकाशभाषा चिद्धनानन्द<br>स्वामीकृत ७)                                                                                                                                                      | भाषाटीका समेत १) जातकसंग्रह ( फलादेश पर- मोपयोगी ) ॥) चमत्कार्राचतामणि भाषाटीका ।)                                                                                                                     |
| छंदोग्रंथाः । श्वतनोधवृत्तरत्नाकर सटीक । ) श्वतनोध सान्वय भाषाटीका । ) छन्दश्चिद्व ) प्रस्तारादिरत्नाकर भाषाटीका ?)                                                                                             | जातकालंकारभाषाटीका ।~) बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम्-पूर्वस्व- ण्ड सारांश मूल व उत्तर खण्ड संस्कृतटीका तथा भाषाटीका सहित ५)                                                                                 |
| ज्यातिषग्रंथाः ।                                                                                                                                                                                                | जातकाश्वरण ॥)                                                                                                                                                                                          |
| लीलावती सान्वय भाषाठीका<br>अत्युत्तम १॥)<br>बृहज्जातकसटीकभट्टोत्पलीटीका                                                                                                                                         | प्रश्नचंडेर्वर भाषाटीका ॥) पंचपक्षी सटीक · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                         |
| समेत जिल्द · · · · · श॥)<br>बृहज्जातकमहीधरकृतभाषाठीका                                                                                                                                                           | समेत ।>)<br>लघुपाराशरी भाषाटीका अन्वय                                                                                                                                                                  |
| अत्युतम १॥)<br>वर्षदीपकपत्रीमार्ग (वर्षजन्मपत्र<br>बनाने का ) ।)<br>सुदूर्तीचतामणि प्रमिताक्षरा                                                                                                                 | सहित 🥦<br>मुहूर्तगणपति ॥)<br>मुहूर्तगार्तेड संस्कृत टी०भा.टी.<br>सहित १)                                                                                                                               |
| रफ् १) इ० खेंज १॥)                                                                                                                                                                                              | श्रीव्रबोध भाषाटीका ।>)                                                                                                                                                                                |

| ५५तकाका नाम               | कीमत.      | पुस्तकाका नाम                                  | कीमत.         |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|
| षट्पंचाशिका भाषाटीका      | =)         | ळग्नचंद्रिका मूल ४ आने औ                       |               |
| भुवनदीपक सटीक 🔰           | ाह         | भाषाटीका                                       |               |
| भाषाटीका                  | ··· 11)    | मकरंदसारिणी उदाहरण स                           |               |
| जैमिनिस्त्र सटीक चार      |            | भावकुतूहलभाषाठीका ( फर                         |               |
| ध्यायका                   | 12)        | देशउत्तमोत्तमहै )                              | ره            |
| रमलनवरत्न मूल             |            | प्रश्नपयोनिधि                                  |               |
| केशवीजातक सउदाहरणः        |            | वर्षबोध (ज्योतिष)                              |               |
| टीका चक्रों समेत ( अ      | तीव        | सिद्धांतदैवज्ञविनोद ज्योतिष                    | भाषार्        |
| उपयोगी )                  | ·· (11)    | वर्षयोग समूह भा०टी०                            |               |
| सर्वार्थींचतामणि          | ~)         | संकेतनिधि सटीक पं० रामत                        | •             |
| ळघुजातकसटीक               |            | तजी कृत−इसमें संस्कृ<br>काव्य रचना बहुत सुंदर  |               |
| ळघुजातक भाषाटीका          | راا        | कान्य रचना बहुत सुद्द<br>और जन्मपत्र देखनेके च |               |
| सामुद्रिकभाषाटीका         | را         | त्कारी योग बड़े विलक्ष                         |               |
| सामुद्रिक शास्त्र बड़ा सा | न्वय       | और अनुभव सिद्धविद्या                           |               |
| भाषाटीका                  |            | रके विभूषित हैं                                | ື             |
| वृद्धयवनजातक भाषाटीक      |            | मुक्कन्दविजय चक्रों समेत                       | 112)          |
| यवनजातक                   | _          | पद्मकोष भाषाटीका                               | رَء ّ         |
| कीर्तिपंचांग संवत् १९५९   | पं०        | स्वप्रप्रकाशिका भाषाटीका                       | رَة           |
| महीधर का                  | را         | स्वप्राध्याय भाषाटीका                          | . =)          |
| मानव पंचांग सं० १९५९का    |            | परमसिद्धान्त ज्योतिष(गणि                       | त             |
| मनारामकृत                 | ·• 1)      | और ज्योतिश्वक्रके ज्ञान                        |               |
| रमलचितामणिः भाषार         | ीका        | अत्यंत उपयोगी है )                             | رڊ            |
| सहितः                     | (III       | विश्वकर्मविद्याप्रकाश [ घ                      | र             |
| हायनरत्न                  |            | बनानेकी सम्पूर्ण क्रिया व                      |               |
| अर्घप्रकाश ज्योतिष भाषाद  | <b>ीका</b> | र्णित हैं]                                     | ほり            |
| इसमें तेजी मंदी वस्तु दे  |            | विश्वकर्माप्रकाश भाषाठीका(व                    | ぼ             |
| का विचार है               |            | मि लक्षण गृहस्थापन, गृहा                       |               |
| ज्योतिषकी छावणी           |            | वेश, वापी, कूप तड़ागोध                         |               |
| रत्नद्योतभाषाठीका         | U          | नकिया निर्णयादि वर्णित                         | <b>管) 위</b> 以 |
|                           |            |                                                |               |

### KHEMRAJ SHRIKRISHNADAS.

# खेमराज श्रीकृष्णदास,

"Shri venkateshwar" steam Press-Bombay.

#### ॥ श्रीः ॥

### " श्रीवेङ्कटेश्वर " छापाखानेकी परमोपयोगी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती पुस्तकें।

यह विषय आज २५।३० वर्षसे अधिक हुआ भारतवर्षमें प्रसिद्ध है कि,इस छापाखानाकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम और सुन्दरप्रती-त तथा प्रमाणित हुई हैं।सो इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे—वैदिक, वेदान्त, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, साम्प्रदायिक, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कोष, वैद्यक, तथा स्तोत्रादि संस्कृत और हिन्दीभाषाके प्रत्येक अवसरपर विक्रीके अर्थ तैयार रहतेहैं। शृद्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता और जिल्द की बँधाई देशभरमें विख्यात है। इतनी उत्तमता होनेपर भी दाम बहुतही सस्तरक्खे गये हैं और कमीशन भी पृथक काट दिया जाता है। ऐसी सरलता पाठकों को मिलना असंभवहै। संस्कृत तथा हिन्दीके रिसकोंको अवश्य अपनी र आवश्यकतानुसार पुस्तकोंके मँगानेमें हुटि न करनाचाहिये. ऐसा उत्तम, सस्ता और शुद्ध माल दूसरी जगह मिलना असम्भव है।। भेजकर 'सूचीपत्र' मँगा देखो॥

### KHEMRAJ SHRIKRISHNADAS,

SHRI VENKATESHWAR, STEAM PRESS

#### BOMBAY.

खेमराज श्रीकृष्णदास,

श्रीवेङ्करेश्वर " छापासाना सतवाडी-मुम्बई.

# मजमूआजाब्तहफीजदारी

हिस्सह अव्वल ।

<> <</p>
<</p>
<</p>

</p

बराय

### रियासत हायदेशी मुल्क राजपूताना

### वस्तिहिन्द वग़ैरह

#### चूंकि

रियासत हाय देशी वाक़ै मुल्क राजपूताना व वस्त हिन्द वगैरहके बाज़ रियासतों में अबतक कोई जाब्ता और कायदा अदाछत हाय फ़ीनदारी का बतर्ज अहसन मुक-रेर नहीं है और मीजूदा कायदा और जा़ब्ताभी काबिल अइसलाह व तरमीम हैं और खुसूसन् छोटी रियासतोंमें ऐसे ज़वाबित की अशद ज़रूरतहै लिहाजा महज़ व गरज मुफ़ाद व अंदल व इन्साफ़ रियासत हाय देशी इजतमा व तरतीव कायदों और जाब्तोंकी इस्ब ज़ैल कीजाती है।

- द्फुअ़-(१) जायज़ है कि यह मजमूअ रियासत हाय देशीका मजमूअ जान्ता फीजदारी कहळाया जावे।
  - (२) यह मजमूआ उन रियासत हाय देशीमें जो रऊसाय उजाम व वाछियान मुत्क हस्व स्वाहिश खुद मजमूआ हाजाको अपने २ इछाके हुकूमतर्मे रायन और नारी करना मुफ़ीद और मुनासिब तसव्बुर. फर्मीयें मुर-व्यिन होगा।
  - (३) यह मजमूञा तीन हिससपर मुन्क़सम है। हिस्सह अव्वल क्वायद पुलिस ताबह जेल मुसलसिल मय नोट व नमूनह जात वगैरह। हिस्सह दोम क्वायद सफ़ाई व आरायश शहर रोशनी आब रसानी व इन्सदाद मर्ज हैजा। हिस्संह साम बोह तमाम नोटिफ़िकेशन याने इश्तिहारात व क्वायद

म्यूनिसिपेळिटी व इल्तियारात मिनस्ट्रेटिए आबू वर्गेरह तहरीए कियेगये जो आबू और अनादरा व बाज़ार ख़राडीमें जारी हैं॥

पुलिस ।

पुलिस एक अंगरेज़ी लफ्ज हैं—जो आम तौरपर हिन्दुस्तानमें मिस्ल उर्दूके मुरिवज है माने इसके शहरी बन्दोबस्त व इन्तिजामके हैं याने वह जमाअत इन्ति-जामी कि जिसके शहरी इन्तिजाम सुपुर्द हों उस गिरोहके सर्दार आलाको जिसके जिम्मह इन्तिजाम पुलिस सुपुर्दहो " सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस " और जो अफ़सर स्टेशन पुलिस याने यानोंमें रहकर अपने २ हन्कोंमें फ़ौजदारी मुक़हमातकी तफ़तीश व मुजरामानकी गिरफ्तारी व इन्सदाद जरायम् करते हैं उनको इन्स्पेक्टर पुलिस और सब इन्स्पेक्टर और हम अपनी ज़बानमें थानहदार कोतवाल कहतेहैं और इनसे अदेन दर्जेके अफ़सरोंको हैडकानिस्टबल और सिपाहियोंको कानिस्टबल बोलते हैं राजपूताना और दीगर अज़लाअमें कानिस्टबलों को सिपाही पुलिस पट्टावाला डण्डेवाला बोला जाता है।

पुलिस-का फ़र्ज़ मन्सबी यह है कि खुफ़िया या अलानिया बज़िरयह तबदील या गैर तबदील लिबास जैसा मौका व महल हो सदहा हिक्मतों और हतखण्डों और बालाकियोंसे उन जरायमका पता व सुरागृ लगायें और मुजरमान ला मालूमुल इस्म रूपेश और मफ़रूरको पैदा करें जो उनके दस्तन्दाज़िक काबिल हैं।

छावारिसी माछकी हिफाज़त-गुमगरतहका पता-मजमअ हाय खिछाफ कानून को मुन्तिशर आवारह गरदों और बदमाशों चोरों और डाकुओं और कातिछोंकी तछाश जाछी दस्तावेजों और सिका व स्टाम्पकी साख्तके मकानातकी जुस्तजू और मेछों तमाशोंमें तमाशवीनोंके माछकी ख़बरगीरी हंगामा व फ़सादका इन्सदाद यह सब अफ़ज़ाछ पुिछसके फ़र्ज मन्सवीमें दाखिछ हैं, जब ऐसे अमूर पुिछसके फ़र्ज मन्सवी करार दिये गये जो इन्सानी जिन्दगीकी आफ़ियत व अमन व आसायश पर मबनी हैं तो इन सब बातोंके पेश नज़र करके बग़ीर तसखुर बांधा जावे तो तसखुर कुनन्दा बड़े मुस्तिक कि मिज़ाजीसे यह कह सक्ता है कि पुछिस क्या है गोया हमारी नेकी व बदीके फरिश्ते हैं जो हमारी कहानी और माछी हिफाज़तके छिये दुनियवी शाहों ने अपनी २ मुल्की रिआ़याके हर मुतानिफ़सके छिये मुक्रेर करिये हैं जो हमारी जान व माछके हमेशा और हरवक़ व छहज़ा निगरां और बहबूदीके रव्वाहां और बदिकरदारीकी हाछतभें दुश्मनजान हैं इसी पुछिस की बदीछत दुनिया में छाखों करोडों मुक्दमे सर सब्ज़ होते हैं। यही पुछिस वारदात हाय संगीन की सराग्रसी करके मुरदक्काने जरायम को सज़ाय कानूनी दिछाते हैं

बेशुमार ना मुरादों की मुरादें इसी फिरकह के ज़िरिएसे हासिल होती हैं, ब इन्तहा फ़बायद इस पुलिस की मददसे मुम्लिकत इन्तिज़ामीको पहुँचती हैं जहां पुलिस नहीं या पुलिसका माकूल इन्तिज़ाम नहीं वहां सदहा किस्म के जोर व सितम् व जुल्म और बे गुनाहोंकी जानें तल्फ़ होती हैं और कुछ पता व सुराग़ नहीं लगता और ऐसी मज़लूम रिआया हाकिम वक्तसे अपनी दादको नहीं पहुँच सकी और मजबूर क़हरे दुवेंश बरजाने दुवेंश रो पीटकर सब इल्तियार करते हैं।

रिपोर्ट हाय साळाना मुरत्तिब अफ्सरान् पुळिस जो बहुनूर गवर्नमेंट हिन्द मुरसिळ होकर बाद तबअ आगाही आमके छिये मुश्तहर होते हैं, और जिनको हरएक शख्स कीमतन गर्वनेमेंट प्रेससे खरीद सकाहै वह तमाम हिन्द के पुलिसकी कारवाइयोंका आईना है जिन हजरात के मुतालेसे उसका कुछ थोडा सा हिस्सा भी गुजराही वह बखुबी अन्दाजाकर सकते हैं कि इस पुलिसका दम मुल्की इन्तिजाम के छिये कहांतक गुनीमत और हमें इस फिरकह को किस कदर बकअत और एलाज की निगाहसे देखना चाहिथ गा पुळिसके ख़िळाफ़ अख़ गरातके काळमके काळम रँगे जाते हैं मगर उससे यह नतीजा असन करछेना चाहिये कि पुछिस बेकार और मुल्की इन्तिजाममें गैर मुफीद या मसनवी मुकदमातका आछह है नहीं २ हॉगेज नहीं यह ख़्याल ख़ाम बिलकुळ लचर है हत्तुलरसां उन रियासत हाय देशीमें जहां बराय नाम पुछिस है उनको अपने मुल्की इन्तिजाम और इस्तेमाछ व इन्सदाद जरायम के छिये सबसे पहले पुलिसकी रोज बरोज़ तरकी करनी चाहिये, और तजरिबाकार और छायक पुलिसके अहलकार रखने चाहिय, और अपनी देशीरिआया को उनसे पुळिसका काम सिखलाना चाहिये या देशियोंको उन मदारिस में तालीम पुलिस हासिल करने के लिथे भेजना चाहिये जो पंजाब वग़ैरह में खास अहलूकारान् पुलिस के वास्ते बनाये गये हैं, क्योंकि मुल्की इन्तिजाम के छिये असछ उसूछ पुछिस है, जिसका बजूद तक्रीबन् तमाम दुनिया के हिस्सों में शाहाने अकालीमने अपनी २ सन्तनतों में कायम कर रक्खा है, जिनके नाम जुबान मुल्की के छिहाज़से म्हतछिफ़ हैं अगर्चे यह बहस बहुत तबीछ है मगर मैं अपने नाज़रीन और शायकीन मनमूआ हाजाके तबाएको जियादा जंजाल में डालना नामुनासिब तसन्तुर करके इसी फ़िकरह पर मज़मूनको ख़तम करता हूँ कि पुलिसका होना ज़रूर और उसकी गोर पर दास्त रियासत हाय देशीके छिये निहायत मुफीद है ॥

मोअल्लिफ़ मजमूआहाज़ा तिफ़ज्जुल हुसेन अफ़ीअन् हो सर्रिश्तहदार अदालत मजिस्ट्रेटी कोह आबू

### बाबअवल।

## रियासतहायदेशीमें पुलिसका तक्रर्र ।

- द्फुः ४-बतादादे मुनासिब पुलिस कानिस्टबल और इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टर भरती किये जावें।
- द्फुअ ५-छोटी रियासतों में इन्स्पेक्टर पुलिस आला दर्जिका अफूसर और रियासत हाय कलां में सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस अफ्सर आला होगा।
- द्रफ् अ ६ मकान पुळिस की सकूनतका शहरके बहुत अच्छे मौके पर होना चाहिये जिसमें अळावा नशिस्त पुळिस इन्स्पेक्टर और सब इन्स्पेक्टरों के अहातह अकान पुळिस में एक बारगबनी हुई होवे जिसमें कानिस्टबळ वा आराम व आसायश अपनीगुजर कर सकें और एक मौके मुनासिब पर हवाळात खाना बनाया जोवेगा।
- द्फुअ ७-कानिस्टबलान् पुलिसके वर्दियोंका होना एक ज़रूरी अमर है जो निहा-यत मज़बूत पायदार कपड़ेकी होनी चाहियें पाजामा, कुरता, व दुपट्टा-एकही रंगका होना चाहिये दुपट्टे में दोनों गोशों पर एक २ गज़ सुर्ख कपड़ा या वह कपड़ा जो आहालियान् रियासत मुनासिब तसव्दुर करें रुगादेना चाहिये।
- दफ्अ ८-हरएक कानिस्टबलको एक २ डंडा खैरादी रंगीन रूवाह किसीरंगका हो मय एक पेटी चिमींके देना चाहिये जिस्में डंडा बआसानी रहसके और हर एक डंडे में एक २ सूराख़ करके बालिश्त भर टुकड़ा चमड़े का बांधना चाहिये और अलावा इसके हरएक शरूस कानिस्टबल को एक २ तलवारसे मुसल्लाह करना चाहिये जो हरवक्त कार आमदहों पेटी-चिरमी पर हरएक कानिस्टबलका नम्बर पीतलपर कुन्दह कराकर लगाना चाहिये।
- द्फ़ अ़ ९-इन्स्पेक्टर को ज़रीं पगड़ी और सब इन्स्पेक्टरको उससे अद्ने दर्जेकी देनी चाहिये हैंड कानिस्टबल की नहीं नदीं जो कानिस्टबलोंके पासहे, सिफ़ उनके बाजूपर एक २ छैसका उकड़ा साथ गोलाईके लगा दिया जाने।
- द्फुअ १०-जो वर्दियां सिपाहियान पुलिसको दीजावें नी उसका हरएक सिपाही जिम्मेदार होगा अगर कोई है। कम होजाय तो उसका तावान उसी शल्सको देनाहोगा जिससे वोह चीज तल्फू हुई हो।

द्फ्अ ११-अगर शहर वसअ़त और गुंजायश में पूराहे तो जहां २ मौका और मुनासिव होवे वहां पुळिसकी चौकियां काइम करनी चाहिये जहां हर-वक्त कम अज कम दो दो कानिस्टबळ मौजूद रहें जो अपने २ हल्काके निगरां होंगे और इनका (तग्यर व तबहुळ) इन्स्पेक्टर पुळिस या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुळिसकी रायसे होता रहेगा।

# बाब दोम।

## ( पुलिसकी खिदमतें )

द्फुअ १२-स्टेशन पुलिसमें कम अज़ कम १० ( दस ) कानिस्टबल और एक हैड कानिस्टबल हाज़िर रहे वशर्ते कि रियासत खर्च की मुतहम्मिल हो वनी कम व बेश । सब इन्स्पेक्टर रोज़मर्रह अपने तमाम हल्कहमें गश्त और हरएक चौकी और गुज़रगाहों पर जहां कानिस्टबल तैनात किये गये हों कानिस्टबलों की निगरानीकरेगा।

द्फ्अ १३ - शव (रात) को कानिस्टबल लोग अपने २ हल्क़ह में नम्बर वार अपने २ हथियारों से मुसल्ला होकर पहरे पर तैनात रहेंगे पुलिस स्टेशन में जो मुस्तग़ीस रिपोर्ट करने आविगा उसका बयान एक: रिजस्टरमें लिखाजावे, और हरशल्सको मजाज़ होगा कि हरएक वार्दात वक्अ।की ख्वाह वोह काबिल दस्तन्दाज़ी हों यानहों रिपोर्ट किया करे।

| नम्बर<br>शुमार | तारीख़ माह सन्<br>मय वक्त                               | नाम रिपोर्ट<br>कुनन्दा मय<br>सकूनत | मज़मून रिपोर्ट                                                                           | दस्तख़त<br>रिपोर्ट कुनन्दा |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ٩              | २८ नवम्बर सन्<br>९४ ई० व वक्त<br>साढे पांच बजे<br>शामके | सिकनइ                              | चारबजे शामके बाज़ारमें<br>अहमदयारखां मिछा सद-<br>हा किस्मकी गाछियां दीं<br>और जूते मारे. | अहमदयार खां                |

द्फुअ १४-मुक्ट्मात संगीन काविल दस्तन्दाजी पुलिसमें अहलकार मौजूदहकों बरसरे मौके पहुँचकर तफ़तीश शुरू करनी चाहिये॥

# (तफ़सीलजरायमकाबिलदस्तन्दाजी पुलिस)

अअानत जेर दफात १०९ लगायत १२० अगर असल जुर्मके वास्ते गिरफ्तारी बगैर वारन्ट होसकती हो जरायम मुतअ़ छिका अफ़वाज बहरी व बर्री जेर दफात (१३१) लगायत (१३६) (१३८) लगायत (१४०)

### जरायम मुतअञ्चिका आसूदगी आम्माह ख्लायक

ज़ेर दफ़ात १४३ छगायत १४८ व १४९ अगर उस जुर्मके छिये गिरकारी बग़ैर वारन्ट हो सकती हो तो हरएक मजमअकी गिरफ्तारी बग़ैर वारन्ट हो सकेगी— १५० छगायत १५३ व १५० छगायत १५८ व १७० व १७१॥

( जरायम मुतअ़िका़ झूठीगवाही और जरायम मुखा़िलफ़ मादेलत् ) २१२ व २१६ व २२४ छग़ायत २२६

( जरायम मुतअञ्खिकासिक्का गवर्नमेंट और गवर्नमेन्ट स्टाम्प ) २३१ छग़यत २६३

## जरायम मुतअ़िह्यका आ़िफ़्यित व अमन व आसायशहया और आदात आम्मए ख़लायक

२६८ लगायत २७० व २७७ व २७९ व २८० व २८१ व २८२ व २८३ व २८५ व २८६ व २८९ व २९१ लिंगायित २९४

( जरायम मुतअञ्चिकामजृहव)

२९५ लगायत २९७

(जरायम मुतअञ्चिका मवस्सिर बजिस्म व जान इन्सान)

( जरायम मुतअ़िका इस्कातहमल व ज़रर जनीन व बाहर डालने बच्चोंके व अख़फ़ाय तवल्लुद )

३१७ व ३१८

( जरायममुतअ़िह्नका ज़रर )

३२४ लगायत ३३३ व ३३५ लगायत ३३८

जरायम मृतअञ्खिका मज़ाहमतेबेजा व हब्सबेजा ३४१ छग़यत ३४४ व ३४६ छग़यत ३४८ ( जरायम मुतअ्छिका जब्रमुजरमानह और हमला ) ३५३ व ३५४ व ३५६ व ३५०

जरायम मुतअञ्चिका इन्सानको छेभागने या जबरन् बहकार जाने और गुलाम बनाने वगैरह

३६३ छग़ायत ३६९ व ३७१ छग़ायत ३७४ जरायम मृतअिक्षका जरायमज़िना बिल्जब्र ३७६ व ३७७

जरायममुतअञ्चिका सरकृह

३७९ लगायत ३८२

जरायममुतअछिका सरकाविलजब व डकैती ३९२ इगायत ४०२

जरायममुतअछिका ख़यानत मुजरमानह ४०६ छगायत ४०८

जरायममुतअञ्चिका हसूलमालमसरूका

४११ लगायत ४१४

जरायम् मुतअञ्चिक्। नुक्सानरसानी ४२८ छगायत ४३३ व ४३५ छगायत ४४०

जरायममुतअञ्चिका मदाख्छतवेजामुजरमानह ४४० इगायत ४६२

जरायममुतअछिका दस्तावेजात और हर्फ़ा व मिलिकयत ४६० महिक् ४७१ महिक्

#### (जरायमका इक्दाम)

५११ अगर असल जुर्म कृषिळ गिरफ्तारी बिळावारन्टहै तो इक्दाम भी कृषिल गिरफ्तारी बिळावारन्ट है।

( जरायम ख़िलाफ़वर्ज़ी क़वानीन दीगर )

अगर सज़ाय मौत या हब्स व उबूर दर्याय शोर या केंद्र हफ्त साळा या उससे जियादहके छायक हो।

- द्फु अ १६ और इस तमाम तफ़ ती शकी कै फ़ियत अपने रोज़ नाम बह ख़ास में दर्ज करके एक नक़ळ उसकी उस अफ़सर या अदाळतमें मुरसिळ कियाकरें कि निससे उसका तअल्छु कहो।
- द्फुअ १६ -हरएक ऐसी रिपोर्ट में वक्त शुरूअ कार्रवाईका और दिन व तारीख़ माह सन् छिखना जुरूर है और यह रिपोर्ट एक रिकस्टरमें दर्ज होंगी।
- द्फ्अ १७-निस मुक़हमहमें किंसी मुळ जि़मने जुर्म से इक़बाळ कियाहो और अहत माळहो कि जिसवक़ तक चाळान अ़दाळत किया जावेगा तो मुळ जि़म जुर्मसे मुन्किर हो जावेगा ऐसी सूरतमें अहळकार पुळिसको चाहिये कि किसी क़रीबतर मजिस्ट्रेट के हुजूरमें ख्वाह वो किसी दर्जेका हो मुळ-जि़मको छेजाकर पेशकरे और इक़बाळ मुळाज़िमका अपने रोबरू छिसवाये।
- दफ़ १८ वोह मिनस्ट्रेट ऐसी इत्तला इहोनेपर मुल निमका इक़ बाल अपनी क़लम ख़ास या अपनी ज़ेर निगरानी तहरीर करेंगे और मुलू निमको पढ़कर लफ़्न बलफ़ सुनायेंगे और अगर वोह सिहतकी तसदीक़ करे तो मुलिनमके दस्तख़त करायें और यह इबारत बतौर तसदीक़ अपनी क़लम ख़ास से क़लम बंद करें।
  - "मैं यक़ीन करताहूं कि यह इक़बाछ जुर्म "
    "बिठाजब व अकराह के अमठमें आया "
    "और यह बयान मेरे रोबरू मेरी समाकृत "
    "में किया गया और मुठानिमके रोबरू पढ़ा "
    "गया और उसने इसकी सिहतको तसठीमिकया "
    - दस्तख़त राम मसाद मजिस्ट्रेट दर्जह दोम

दफ्अ १९-अठावह फ़र्दखानह तलाशी और रोज़नामचा खास वग़ैरह के पुलिसको ऐसे मुक़द्दमातके चालान करते वक़ एक नक्शह हस्व नमूना जै्छ बनाना चाहिये जो हमराह काग़जात चालानी रवानह कियाजाने।

|                                                                                  |                                                                            | (६१स६अव्यलः (५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नम्बर सुमें (२१२ ) रोजनामचाखास थानह बुरहानपुर<br>जिला कोटा १ सितम्बर सतू १८९३ ई० | ह है। तारीख व वक्क<br>है है समाग्रत व तह<br>ट. है कोकातवख्यम<br>है है।     | प्रम्म सित-<br>म्बर्कोबवक की बाबत रिपोर्ट गुज्रा उसीवक़ मौक्रेपर पहुँच-<br>वारह (१२) कर मुझ इन्सेक्टरने बमवाहिजा रामगताब व<br>माह (१२) कर मुझ इन्सेक्टरने बमवाहिजा रामगताब व<br>हम देगकर गोविन्दसिंह व करमिसिंह बाशंद्गान कुषेवजवार<br>(१५) पेद्रह मकान मुल्जिम खानहताळाशी स्ठीगई तो एक<br>मिनट पर गु- बक्स स्कब्हों के अन्द्र से कहा तर्छाई बज्रानी<br>इस होकर पांचताळा जिसका एक सिरा कटा हुआ है बरा-<br>वार (४) बजे मद हुआ बयान किया गयाहै कि मुस्ठिजमनेसी<br>खंतम हुई। हम्पे में इसको ख़रीदाहै जुनाचे फ़र्दे ख़िल्डिमनेसी<br>ख़रीददारी से इक्षबास्के. तीन बजेके बक्त पिडि-<br>त रामगताब मजिस्ट्रके रोबक मुस्ठिनमका हक्ष-<br>बार्छ स्थिता गया मुस्टिनमका हुस्थिया यह है, गोरा<br>चार स्थितान उस्र २५ सारू हारी व मुस्ट है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | ज्ञानक मुमार                                                               | ( 606) THIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100                                                                              | 56006                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                  |                                                                            | सि स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ) रोजनामचा जांच थानह बुरहानपुर<br>१ सितम्बर सन् १८९३ ई०                          | कारवाइ.                                                                    | बज़ीरए मुखाबर ख़ास दारतन माळ मसकक़ा की बावत रिपोर्ट गुज़रा उसीवक़ मैकिपर पहुंचकर मुझ इस्पेक्टराने बमवाहिजारामभताब व गोविन्दिसंह व करमासेंह बाज़ंदगान कुवंपजवार मकान मुळिज़िम ख़ानहतळाशी छीगई तो एक बक्स छकड़ी के अन्दर सिरा किड़ा तळाई बज़ी पांचतोळा जिसका एक सिरा किछाने से क्सान क्यान पांचे कि अन्दर मुळाजिमने सी रुपये में इसको ख़रीदाहै चुनाचे फुढ़े खानह तळाशी उन्हीं झख्सों के रोबक लिखी गई मुळाजिमका हक्षवाळ लिखा गया मुळाजिमका मुळाजिमका हक्षवाळ लिखा गया मुळाजिमका हिला पांचे सुळाजिमका हक्षवाळ लिखा गया मुळाजिमका मुळाजिमका हक्षवाळ लिखा गया मुळाजिमका मुळाजिमका हक्षवाळ लिखा गया मुळाजिमका मुळाजिमका इक्षवाळ हिला गया मुळाजिमका मुळाजिमका इक्षवाळ हिला गया मुळाजिमका मुळाजिमका हक्षवाळ हिला गया मुळाजिमका मुळाजिमका हक्षवाळ हिला गया मुळाजिमका मुळ है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मम्ब सुमे (१११) रोजनामचा जांच थानह बुरहानपुर<br>ज़िका कोटा १ जितन्बर सन् १८९३ ई० | क्र तारीख य बक्त<br>में समायत य त-<br>क्रिक्श कात य ख्<br>क्रिक्श कात य ख् | एकम् सित- बज़िरए मुखाबिर खारतन माळ मसकक़ा की म्बरको बवक बाबत रिपोर्ट गुज़रा उसीवक़ मैकिपर पहुंचकर मुझ् बारह (१२) इन्स्पेक्टरने बमवाहिजारामभताव गोविन्दसिंह व बजे दोपहर करमसिंह बाज़ंदगान कुवेवजवार मकान मुळिज़म (१८) पदह खानहतछाझी छीगई तो एक बक्स छकड़ी के अन्दर (१८) पदह खानहतछाझी छीगई तो एक बक्स छकड़ी के अन्दर (१८) पदह खानहतछाझी छीगई तो एक बक्स छकड़ी के अन्दर सिरा पिनट पर भु- से कड़ा तछाई बरामद हुआ बयान किया गयोह कि बार (४) बजे मुळीजमने सौ रुपये में इसको खरीदाँह चुनाचे बार है । फूदे खानह तछाझी उन्हीं झब्सों के रोबक छिसी खतम हुई । फूदे खानह तछाझी उन्हीं झब्सों के रोबक छिसी खतम हुई । मुछाजुमका इक्षवाल लिखा गया मुछाजिमका हुलाजुमका इक्षवाल लिखा गया मुछाजिमका हुलाजुमका इक्षवाल लिखा गया मुछाजिमका हुलाजुमका इक्षवाल लिखा गया मुछाजिमका मुछाजुमका इक्षवाल लिखा गया मुछाजिमका मुछाजुमका इक्षवाल लिखा गया मुछाजिमका मुछाजुमका हुलाजुमका हुलाजुमक |

| (80)                                                                                    | मजमूआजाब्द                                                          | १६५    | ाजदारा ।                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ho in                                                                                   | नम्बर इल्जाम                                                        | 0      | नम्बर (१२३)                                                                             |
| रीज़नामचह<br>राज                                                                        | नम्बर चालान्                                                        |        | नम्बर (३६)                                                                              |
| तिन्न<br>राज                                                                            | किस साअत और तारीख़पर थानह                                           | में    | एकम् सितम्बर सं• १८९३ ई० १२ बजे                                                         |
|                                                                                         | रजूअ किया गया और किसकी                                              | ١      | र दिनके बहवालह रपट नम्बर ३१ मार्फतहलाही                                                 |
| का हाळ<br>द्रवाजा                                                                       | मार्फत                                                              | _      | बस्या हैड कानिस्टबल बरामद कुनन्दा माल                                                   |
| 14 a                                                                                    | नाम और पता और पेज्ञा अश्रयाः                                        |        | परशादीलाल वल्द विहारीलाल दुकानदार माहलह                                                 |
| ता जिस<br>देहली                                                                         | मुल्जिम के मय कैफ़ियत सज़ा                                          | )      | सर्राफान् जिल्ला अहमदनगर सजायाना साबि                                                   |
| F 4.                                                                                    | या बेसाविका                                                         | -      | का मालम नहीं हुई उमर मुल्जिम २५ साल                                                     |
| राजप्<br>लिस ब                                                                          | इळजाम                                                               | _   3  | ्र दाक्तन माल मसहका ज़िर दफा (४११)<br>ताज़ीरात हिन्द मालियत देव सौ रुपये १५०            |
| राजमारषाड्र मुस्क राजपूताना जिसका हाळ<br>इक्जाम स्टेशन पुलिस वाँक देहली  दरवाजा<br>डुआ. | नाम मुस्तगृास मय पता और पेशा                                        | [ .    | गुलाबखां वल्द अहमदयारखां सकनह<br>अहमदनगर मौजूदा ओधपुर                                   |
| नमारवा<br>जाम स्                                                                        | गवाहात मुस्तगृत्ति<br>ब केंद                                        | 9      | इलाहांबख्दा हैड कानिस्टब्ल, बस्टीचन्द ब<br>अमीरचन्द गोरीलास                             |
| त्या स्ट्रिस<br>इस्स्ट्रिस                                                              | नाम व पता मुल्जिम                                                   | _      |                                                                                         |
| कि<br>स्व                                                                               | किसकी मार्फत गिरफ्तार किया ग                                        | 1      | एकम् वितम्बर स०९३ ई० को बारहवने                                                         |
| ा पुलिस<br>ई. को<br>आयद                                                                 | और किस साअत पर और किस                                               |        | दिनके मार्फ़त इलाहीबङ्ग हैडकानिस्टबल                                                    |
| क्षिक<br>१.३<br>जैम                                                                     | वक्त थानहको मेजा गया                                                | - -    | गिरफ्तार हुआ                                                                            |
| कानिस्टबळ मृत अक्षिका पुलिस<br>.एकम् सितम्बरसन९३ ई.को<br>डि में निस्बत मुळज़िम आयद् हु  | तफ़सील माल जो बदन पर या<br>जगह दस्तयाब हुआ और किसकी मा              |        | एकम् सितम्बर सं० ९३ ई० को १२ वजे<br>दिनके खानह तलाधीसे मुन्तिजनके कडात<br>लाई बरामद हुआ |
| नेस्टबळ मु<br>म्म् सितम्ब<br>में निस्बत                                                 | तफ़सील असलह या आलात दस्त<br>चुदह जो जुमेसे मुतअक्षिक हों            | याब    |                                                                                         |
| । देंड कानिस्<br>। और एकम्<br>मारवाड भें                                                | मुकाम स्टेबन क्लितने अर्सेतक हिरास<br>पुकाम स्टेबन रक्खा गया        | _ _    | १२ घंटइ                                                                                 |
| न प्रा                                                                                  | किस वक्त ज़मानत न<br>याने थाने पर या मुचलकह पर<br>किया गया मय ताहाव | रिहा 🖁 |                                                                                         |
| इलाही<br>किया                                                                           | तारीख़ ब वक्त, चाळान्                                               | 2      | एकम् सितम्बर् सन् १८९३ ई०                                                               |
| म् ज                                                                                    | तारीख और वक्त पहुँचने सद्रका                                        | د      |                                                                                         |
|                                                                                         | दस्तख़त उस अहळकार पुळि<br>जिसने इळजामको समाञ्जत की                  | सके ू  | हस्तावत इलाडीवाका हैटकाविकासक                                                           |
| न्बरू ) मु<br>लगायत                                                                     | ं मिसलका नम्बर                                                      | 2      | -                                                                                       |
| क्र लू                                                                                  | नाम मनिस्ट्रेट जिसकी हुनूरमें इल                                    |        |                                                                                         |
| 1 10                                                                                    | रजूभ किया गया                                                       | - 0    |                                                                                         |
| 4 4                                                                                     | इळजाम मजिस्ट्रेटकी मार्फत क्योंकर                                   | ते     |                                                                                         |
| (फ़र्दे इलजाम नम्बर<br>खास के सफ़ह                                                      | हुआ और कौनसा जुर्म सबूतको पहुं                                      |        |                                                                                         |
|                                                                                         | डुक्म अख़ीर मय तारीख                                                | _      |                                                                                         |
| <u> </u>                                                                                | राय मजिस्ट्रेट बनिस्बत कार्रवाई पुळिस                               | की ू   |                                                                                         |
| -                                                                                       |                                                                     | 1"     |                                                                                         |

द्फुअ २० जब किसी स्टेशन पुलिसमें इत्तलाअ पहुंचे कि (अ) कोई शब्स ज़िरए बंदूक या अशियाय मुनरशीके इस्तैमालसे मुर्तकब खुद्कुशीका हुआ है (ब) किसी दूसरेके हाथसे या जानवर से मारा गया है या किसी कलके सदमहसे या और हादसांसे हलाक होगयांहे या ज़हर वंगेरह खिलाये जानेसे मारा गया है (ज) ऐसे हालातमें मरगया है कि उनसे शुभामाकूल होतांहै कि किसी और शब्ससे जुर्मका इर्तकाब हुआ है।

द्फ् २१-ऐसी सूरतमें उसको छाजिम है कि फ़ौरन् अपने अफ्सर आ़छाको बकूअ वारदातसे मुत्तछाअ करे और मौके पर खुद मय जमीअत मुनासिबके पहुंचकर उस जगहके चंद अश्रखास मातबरको तल्लब करके पंचायतनामा तहरीरकरे और किसी डाक्टर या तबी बकोभी बुलाये।

#### पंचायतनामा ।

आज बतारीख़ १८ अक्टूबर सन् ९३ ई० को बवक १० बने सुबहके हम पंचान सिकनाय मोहल्ला तेळीवाड़ा मिनमुहल्लात पहाड़गंज वाँके भरतपूर बज़िरए पुळिसमोंके वारदात पर तळबहुए और देखा कि एक नाशरूबिक़बळा विसर बजानिवे मशरिक़ पड़ीहुई पाईगई इस मुतवफ्फ़ीके जिस्मपर स्याह रंगका कोट और उसके नीचे सफेद कुरता और स्याह पाजामा जिसमें सुर्ख रंगका रेशमी इज़हार बंद पड़ा हुआ था पैरमें हिन्दुस्तानी जूती सळीमशाही बरंग सुर्खिशी, मुतवफ्फ़ीके जिस्मपर कोई ज़रूम नहीं था और न किसी हथियारकी ज़र्ब पाई जाती थी बदन साफ़ था, चूंकि जिस जगह छाश पड़ी हुई थी उस जगह सड़कसे किसी कदर बुळन्द एक पत्थर नसबथा उसकी ठोकरसे मुतवफ्फी गिरा, जूताभी फट गयाहै और जूता उतारकर जो देखागया तो नाखुनोंमें ज़र्ब आई है, करायन से हम यह कह सकते हैं कि मुतवफ्फी इसके सदमहसे बेतहाशागिरा और मर गया, सिवाय इसके और कोई बात ख़याळमें नहीं आती, पस यह मर्ग इत्तिफ़ाकियाहै, अल्मरकूम १८ अक्टूबर सन् १८९३ ई०

| अरुअ़ब्द<br>नैनसुखबक्कार्ल | अळअब्द<br>करीम बस्श् | अस्य अस्य विकास किया किया किया किया किया किया किया किया | अछअब्द<br>नारायन दास<br>कत्रत प्रमेश |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                            | <b>बैयात</b>         | विसाती                                                  | कुतुब फ़रोश                          |

#### रिपोर्ट डाक्टरी।

आज दस (१०) बने तारीख़ १८ अक्टूबर सन् १८९३ ई. की एक छाश 'पुिल्स इन्स्पेक्टरने बरसर मौके मुलाहिज़ कराई लाशको तमाम व कमाल बरहना करके रोबरू पंचान मौजूदावक देखागया मगर कोई सबब मौतका तशफ़िके लायक मालूम नहीं हुआ इसलिये लाशको हास्पिटलमें लाईगई और आलह हाय जरांही से चीर फाड़कर लाशको बगौर मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि मुतवफ़ी का दिल फटगया है और मग़ज़ में भी सदमा अज़ीम पहुंचा है और यह सूरत बेशक ठोकर लाकर ज़मीन पर बेतहाशा गिरने से हो सकती है किसीकिस्म का सम मुतवफ़ी को नहीं खिलाया गया और न किसी दूसरे शख्स के हाथ से कोई ज़ब लगी हुई मालूम होती है इसलिये में तसदीक़ करताह़ कि बेशक यह मर्ग इतिफ़ाकियाहै-अलमकूम १८ अक्टूबर सन् १८१३ ई.

#### भरुम्ब्द केसरी असिस्टेंट सिविस्ट सर्जन सुकाम भरतपुर

द्रफ्अ, २२-बाद हसूछ पंचायत नामा व रिपोर्ट डाक्टरी के पुलिस इन्स्पेक्टर को चाहिय कि यह तमाम कागृज़ात मय हालात और वाक्अ़ात अपनी रिपोर्ट के ज़रिए रोज़ नामचह खास अपने अफ़सर की ख़िद्मत में रवाना करें और अपने अफ़सर की इजाज़ते तजहीज़ व तकफ़ीन मुतवफ्फ़ी की हासिल करके बुरसा अगर पायेजायँ तो लाश छनके हवाले करें वरना लावारिस फंडसे जिस मज़हब व मिल्लत का मुतवफ्फ़ी हो तजहीज़ व तकफ़ीन कराये या दाग़ दिये जाने का वन्दोबस्त करें।

्द्फुअ २३-ऐसे मुक्दमात में पुलिस को हमातन अमर वाक्ईके ज़ाहिर होनेकी कोशिश करनी चाहिये ता कोई अमर मुख्फ़ीन रहे।

द्रफुअ २४-तमाम रिपोर्टें रिनस्टर आम से मुन्ताख़िब होकर रिनस्टर ख़ास में दर्ज होंगी।

द्फुअ, २५-मुक़हमात काबिछ दस्तन्दाजी पुलिस में अफ़सर पुलिस या जो शस्स बजाय पुलिस अफ़सर के कारफ़र्मा हो जो चौबीस (२४) घंटे के असे में बाद तफ़तीश करने के नतीजा तफ़तीश से मजिस्ट्रेट को इत्तलाअ़देने और उसके साथ तमाम हथियार आछात व औज़ार वग़ैरह मुतअ़िक्का मुक़हमा भेजदेने और हरएक शैपर नम्बर टिकटों पर छिलकर छगादेना चाहिये।

द्फुअ २६-अहालियान पुलिसको लाजिम होगा कि तलाशिक बवक चन्द मात-बर अशखास मौजूद रखकर तलाशी हैं और फ़र्देतलाशी तहरीर करें और उस फ़्देंपर अशखास मौजूदावक्तके दस्तख़त करायें।

> फ़र्द ख़ानह तळाशी मकान परशादीळाळ वल्द विहारीळाळ सर्राफ़ सिकनह अहमद नगर ज़िला फ़ैजनगर मोहल्ला सर्राफ़ान् मुळज़िम ब मुक़हमह छेना माल मसरूक़ा का ज़ेर दफ़ा (४११) ताज़ीरात हिल्द । आज हम अशख़ास मुन्दर्जह ज़ैल के रोबरू मुसम्मी मज़कूरकी ख़ानह तलाशी लीगई तो एक कड़ा "तिलाई" वज़नी पांचतोला जिसका एक सिराटूटा हुआ है एक बक्सके अन्दर से बरामद हुआ जिसको मसरूक़ा: होना बयान कियागया है।

११ जीळाई सन् १८९३ ई. बवक्त ४ बने सह पहर

अलञ्बद

गवाह शुद्

गवाह शुद्

रहीमबरूश हेंडकानिस्टबळ

बळीचंद वल्द

गोविंद सिंह वल्द

मोहल्लह सरीफान्

नत्यूमछ दूकानदार

कुँवर सिंह

गवाहशुद् निजामतखां

द्फुअ २७-मस्तूरात की तहाशी के वक्त इस अमर का पूरा ळिहान रहे कि कोई फ़ैल नानायन और ख़िलाफ़ रिवान नहीं होना चाहिये।

द्फुअ २८-अळहदा गोश्रह में किसी दूसरी औरत को भेजकर तलाशी करानी चाहिये।

द्रफुञ् २९-ऐसी तफ़तीश के वक्त किसी मुळाजिम पुलिस को किसी शस्स् पर जब व ताअ़द्दीयाख़ोफ़े, हिरास, नहीं दिलाना चाहिये।

द्फु अ ३० — अहाि थान् पुलिसको लािज़म होगा कि वोह अपने इला के हुकूमत में निगरांरहे कि कोई शल्म रहज़न ढेकेत व इश्तहारी वग़ैरह या वह लोग कि जो दरहक़ी कृत मआ़श पैदा करने के व सायल नहीं रखते और आवारा पड़े फिरते या खानह बदोश हों गिरफ्तार करें और

#### (१४) मजमूआजान्तहफ़ीजदारी।

उसकी बाबत अपने अफ़सरान् को रिपोर्ट करें मगर हर हालत में ऐसे अशख़ासके मुआमले में पुलिसको निहायत होशियारी और संजीदगी से कार्रवाई करनी लाज़िम है।

द्फ्ञ ३१-नो लोग स्टेशन पुलिस के इलाक़े में लावारिस फ़ौत होनायँ, उसीवक किसी अहलकार पुलिसको मौंक़े पर जाना और चंद अहल मोहल्लह को बुलाकर तमाम फहरिस्त उस मालकी रोबक उन अशखास के लिखनी चाहिये और उसी वक्त उनकी गवाही फ़र्द माल पर लिखवानी चाहिये। और अपनी रिपोर्टके ज़रिएसे अपने अफ़सरकी ख़िद्मतमें रवानह करनी चाहिये।



| _                                                                       |                                                                   | हिस्सइअव्वल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( १५ ) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| में दस्तयाब हुआ.                                                        | द्स्तख्त<br>अशखास मौजूदा वक अहछकार पुछिस                          | अस्रअृब्द्<br>क्षेत्न मंसाद<br>अस्रअृब्द्<br>संदरनाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| माल लावारिसी जी पुलिसकी मोहछह कुम्हारान् सुकाम जैसलमेर में दस्तयाब हुआ. | तफ़सीळ.<br>सामान गुज़ाइतह सुंदरळाळ<br>बल्द.<br>केदारनाथ, मुतवफूफी | मोहहा कुम्हा सुंदर छाळ वल्द खेदी छाळ कुंदन नक्द, परुंगनवार्डी, द्रियान अकुंदर रात्र स्टेशनपुष्टि केदारानाथ कोम मसाद सुंदरनाथ २००) ४ अद्द ४ अद्द छेदी छाछ स नंबर (३) कायथ उमर५० सकनाय मोहहा। थाछियान कुछां नज्ञे वज्जे वज्जे स नंबर (३) कायथ उमर५० सकनाय मोहहा। थाछियान कुछां नज्ञे वज्जे |        |
| पुलिसको मोहछह                                                           | मान<br>स्रोम्हास मीजूट्ह<br>अश्वसाय मीजूट्ह                       | बल्द् छेद्छिछ कुंद्न<br>कौम मसाद सुंद्रनाथ<br>१५० सकनाय मोह्छा<br>कुम्हारान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| रेसी जो                                                                 | मीयक्रम्होसन्न वर्ह्ड-<br>यास                                     | सुंदर छाछ<br>केदारनाथ<br>कायथ उम<br>साछ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| ॥ माल लावा।                                                             | नाम<br>स्टेशन व मोहङ्घ                                            | मोहल्ला कुम्हार्<br>रात् स्टेशनपुष्टि इं<br>स नंबर (३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| नक्शा                                                                   | रंत्रिक्तीर देपिती गृह्यम्<br>भाषः                                | مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                                                         | उंग्गि छात्राह                                                    | ८ जी खाइ<br>सन्<br>१८८७ व्ह.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |

- द्फुः ३२ इस तमाम सामान पर सिङ्सिछहवार नम्बर बद्स्तख़त अहल्कार पुलिस दर्ज होकर चस्पां करने चाहिये और उस तमाम सामानको मालखानह सरकारमें लाकर दाखिल कर्ना चाहिये और नक्द रूपया ख़ज़ानह राजमें दाख़िल करके रसीद दस्तख़ती मोहतिमम् खुजानहकी हासिल और शामिल मिसल करनी चाहिये।
- द्रफु ३३ अफ्सर पुलिस या मिनिस्ट्रेट जिसको ऐसे वाँके की रिपोर्ट मय नक्-शह माल लावारिसी पहुंचाई जावे वोह फीरन् ऐसे मालकी फ़ेहरिस्त मुरत्तव करके एक इश्तहार इस हिदायतसे जारी करेगा कि जिस किसीको इस मालकी बाबत दावी हो असंह ६ माहमें हाज़िर अदालत होकर अपने दावे को साबित करे, वर्ना यह माल लावारिस समझकर बहक़ राज जमा होगा और फिर कोई दावी काबिल पज़ीराइये अदालत नहोगा।
- द्फू ३४-अगर कोई माल इसलायक हो कि वह ६ माइतक नहीं रह सका या ख़राब होजानेका अहतमाल है तो वोह फ़ीरन काबिल नीलाम होगा, और यह रुपया ६ माहतक अमानत रक्खा रहेगा।
- द्फं अ ३५-बाद इनक् जाय मियाद ६ माह अगर कोई शस्त्र दावीदार नहों तो यह तमाम मालियत मिलिकयत राज समझी जावेगी और रुपया खजानह राजामें जमा होगा इसीतरह उस मालकीभी जो किसी जगहसे पाये गये हों या किसी मुकद महमें दस्तयाब हुए हों कार्रवाई होनी चाहिये।
- द्फुं ३६ जहां पुळिसका बड़ा स्टेशन हो वहां एक माळखाना भी होगा और उस तमाम माळकी तफ़सीळ एक रिनस्टरमें दर्ज हुआ करेगी और बाद नीळाम या फ़रोस्त होने के उसपर हाकिम या मिनस्ट्रेट के दस्तख़त सन्त होंगे और नीज उस अहळकारके जिसकी मातहतीमें माळखानाहो।

| न पुलिस.                           | हाछ फ़रोः<br>कदर क्षीर<br>हुआ और                   | माळ बाद सुबूत संरुख्या वारिस<br>मुतवभूभी को बसूजिब हुक्म<br>मजिस्ट्रेट दर्जेह सोम मुकाम<br>फ्छा मवर्रुख्ह फ्छो दिया गया.                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्टिश                              | तारीख़ं नीकाम या<br>इज़िक्त विकाम                  | र                                                                                                                                                                   |
| ह्मारिसी मुतआंक्षिका स्टेशन पुलिस. | तृस्तम्<br>प्रकार प्राकडम<br>इर्डिमिस मृष्टि       | अमिरुह्या सब १० नव<br>इन्स्पेक्टर म्बर<br>पुक्सि सन्<br>१८९५                                                                                                        |
| ग्रामान हावारिस                    | त फ्दीक सामान                                      | करीमुद्धा पिसर पक्षंग देगचीमिसी<br>नसरुद्धा कौम दो अदद्श्व अदुद्द<br>पठान सिकनह रक्षावियांमिसीकछो<br>जमाछपुर वज्नी तस्मीनन<br>उसर ६२ सास्त्र द्स (१०) सेर<br>नक्षद् |
| रजिस्टर माळ खानह सामान             | माम मुत्रम् माम<br>काम कुम्ह मान<br>बिक्ष हमान्स्र | 1 10                                                                                                                                                                |
| नमूना रजिस्टर                      | तारीखं आपद् सामान<br>कामादिवी च माक<br>खानह        | २८ अफ्टूबर<br>सन्१८९४ क्                                                                                                                                            |
| 1                                  | 754ही7 डेफिटी उन्म                                 | 3.<br>3.                                                                                                                                                            |
| 1                                  | नाम स्टेशन वृक्षित                                 | म ते                                                                                                                            |
|                                    | नम्बर्<br>शुमार                                    | 19 E                                                                                                                                                                |

द्फः ३७-रनिस्टर माळखानह में हरएकमाळ ळावारसीके वास्ते पूरा एक वर्क होना चाहिये।

दफ्अ ३८—माछके नीलाम करनेके वक्त को फ़्हिरिस्त मालनीलामीकी तैयार होने वोह शामिले मिसल या उस अफ़सर पुलिसके पास भेजे जिसके यहां इस मुक्द्मे की पहली इत्तलाअ दीगई हो और उस फ़्हिरिस्तसे रिजस्टरमें कीमत सुर्ख़ रोशनाई से हरएक अशियाय के नीच लिखदेनी चाहिये।

दफ्अ ३९-तफ़तीश के वक्त जो मुक्हमात कि काबिल ज्मानत हैं उनमें मुल्जि-मानको ज्मानत पर रिहा करना चाहिथे और जिसमें ज्मानत नहीं हो सक्ती उसमें मुल्लिमानको व निगरानी पुल्लिस रखना और अदालत हाकिम या माजिस्ट्रेटतक भेजना चाहिथे और तावके कि अदालत मजिस्ट्रेटसे कोई साफ हुक्मन होजावे उसको अपनी निगरानी में रखना वाजिब होगा।

द्फुः ४०-ऐसे मुल्जिमान् जो जमानत पर छोड़े जावें उनसे एक जमानत नामा मय मुचलका लिखवालेना चाहिये।

## नमूना ज़मानत नामा व मुचळ्का मुळ्ज़िम गिरफ्त़ारकरदा पुल्लिस।

हरगाह मुझ नसरुष्ठाखां वल्द अहमदुङ्घाखां कृषेम पठान सिकनह नयाशहर इछाके बुन्ही को पुछिसने इछत जुर्म हब्सवेजा ज़रदफा ३४९ ताज़ीरात हिन्ह गिरफ्तार किया है और तफ़तीश दर पेश है चूंकि मुझ नसरुष्ठाखांको ब अदाखन हाकिम फ़ीजदारी चाळान किया जावेगा छिहाज़ा में बज़ारिए तहरीर हाज़ा इक़रार करता हूं कि जो तारीख़ अदाळत हुकूमत फ़ीजदारी सं मुक्रेर होकर तळवी होगी मैं विळाउज्र हाज़िर होकर जवाब दही करूंगा अगर ख़िळाफ़ इस इक़्रारक करूं और हाज़िर अदाळत न हूं तो बकुसूर अदम हाज़री मुबळिग ५०) पचास रुपये सिक्कह रायजुळवक़ दरबार में बतौर तावान अदा करूंगा, अळमर्कूम ३० नवम्बर सन् १८९४ ई०

अलञ्ज्द गवाहशुद् गवाहशुद् नसरुष्ठाखां मुल्कदारख़ां इम्दाद अ्ली

जोिक तसरुष्ठाखां वल्द अहमदुष्ठाखां इल्छत हब्स बेजा जेर द्फ्अ ३४१ ताजी-रात हिन्द गिरफ्तार हुआहे और उससे जुमानत नामा तछब है कि बरवक तछबी ब अदाछत हाकिम फ़ौजदारी हाजिए होवे छिहाजा में इसतहरीरकी रूसे इक़रार करता हूं कि बरवक तछबी फौरन मुसम्मी नसरुष्ठाखां को हाजिर करूगा और अगर हाज़िर न करसकूं तो मुबल्णि पचास ५०) रुपये बतौर ताव न् अदाकरूंगा । फ़क्त अल्मर्कूम २९ नवम्बर सन् ९४ ई०

अल्ञुब्द गवाहग्रुद गवाहग्रुद गवाहग्रुद करम इलाही नजीवमां इलाहीबख्श फ़जल इलाही दफ़्अ़ ४१—कोई अहलकार मुक़दमात गैर काबिल दस्तन्दाज़ी पुलिस में दस्तंदाज़ न होगा इल्लाह व मंज़्री या बहुक्म अफ़सर आला।

द्फ् अ ४२ - अगर दौरान तफ़तीश में मुक़्दमात की पुरुतगों के वास्ते किसी मुक़ाम की तळाशी छिया जाना ज़रूर समझा जावे तो अहरूकार पुछिस को चाहिये कि असाळतन् या अपने किसी अहरूकार मातहत को बरसर मौक भेजकर तळाशीळे और तळाशी के वक्त बरसर मौक कम अज़कम दो अशख़ास मातवर को उसी गिरदोनवाह से हमराह छेळे जैसे क़ब्ळ अज़ीं मज़कूर होचुका है।

# बाब तीसरा।

(देहाती पुल्सि का तक़र्रुर और उनकी ख़िद्मतें)

दफ्अ ४३ – मिन नानिव रियासत अव्वलन इस अमरका तहकीक कर्ना नरूर होगा कि किस २ देहात में कौन कौन लोग इस लायक हैं जिन को ख़िदमात पुलिस सुपुर्द करदी नावें हरएक क्रवह और देह में नो मुखिया और पटेल लोग कहलाते हों उनको ओहदेदारान पुलिस के नामज़द कर दिया जावे, हरएक ऐसे मुखिया शहस को रियासत की नानिव से एक २ सनद मुहरी मिलनी चाहिथे और उसमें उनके तमाम कामोंकी तफ़सील तहरीर करदेनी चाहिथे जिससे वह उस तहरीर को बतौर दस्तूहल अमल सनदन अपने पास रक्सें चौकीदार उसदेह के मिस्ल कानिस्टबल समझे नावें।

द्फ़ अ ४४-वक् न फ़ वक् न ओह देदारान पुलिस शहरी कारहाय पुलिस से ऐसे अशखास को वाकि फ़ व आगाह किया करें बाद वाकि फ़ कारी वहलोग मिसल अहलकारान पुलिस कारबंद होंगे और ऐसे चौकीदारान देह तमाम वारदातों की इत्तला उसी मुखिया शख्स को करते रहें।

द् फ़ अ ४५ - मुिलया छोग ऐसी वारदातों की इत्त छा अ होने पर मिस्छ अहल्कारान् पुलिस अमर मुक़दमा दस्तन्दाकी पुळिस के छायक है कार्रवाई करेंगे और संगीन वारदातोंकी इत्त छा अ फौरन् अपने बड़े हिस्सह के पुलिस को दिया करेंगे।

- द्फः अध्-हिस्सह का अ़फ़सर पुढिस हत्तळ इम्कान उसीवक ख़द या अपने मात-हत ओहदेदारको मोके पर बग़रज़तफ़ तीश रवानह करेगा जिसवक कोई ऐसा अहळकार मौके वारदात पर पहुंचे वोह ब इम्दाद उन्हीं मुखिया छोगों की तफ़ुतीश वारदात में पाबंदी उन्हीं अहकाम की जो स्टेशन निळ्य या हिस्सह निळ्य में करते थे करें।
- द्फ़ अ़ ४७ ऐसी देहाती पुलिस उन फिरकों की तलाशी रक्सेंगे कि जो बईलाक़ है दीगर ग़ारत गरी या सरक़ ह इस्तह साल विल्ड जबके मुर्तकिब होकर अपने मसकन पर चले आये हों।
- द्फ्अ ४८-ऐसे मुस्तबा लोगोंकी वक्तन फ़वक्तन ओहदेदरान् पुलिस शहरी या उस अफ्सर को कि जो क्रीबतर हो इत्तलाओं दिया करें।
- द्फ़अ़ ४९-वह छोग जो पहळे सज़ायाव हो चुके हों उनके स्वव मञ्।श और बूदोबाशके हर छहज़ा निगरां रहें किसी वारदातके वक्त ऐसे बदमाश पहछे ज़र नज़र किये जावें।
- द्फुञ्ज ५०—सिल्लासिल्हवारदात मवेशी उमूमन् रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें मुरिबिजेंहे उसकी इन्सदादक वास्ते ऐसे मुखिया लोग उन "रेवड़" और ''गोलों' को '' मवेशी'' के हमेशा अपनी निगरानीमें रक्खे।
- दफ्ञ ५१-मेवशीके सरकह नहीनेका इन्सदाद इस तरहसे मुमिकन है कि हरएक इलाकह हुकूमत रियासत देशीमें मेवशीके किसी खास मुकाम जिस्म पर कोई मुक्रेरह निशान रियासतकी तरफ़से उन जानवरोंके जिनकी उमर एक सालसे ज़ियादह हो लगादिया करें जिससे मसरूका होने पर ब आसानी शनाख्त हो सक्तीहै और दर सूरत निशान मिटा दिये जाने के भी वह जानवर मसरूका तस्रव्युर हो सक्ताहै।
- दफ्अ ५२-तमाम मुसािक्र छोग जो बैशिस (२४) घंटेमें या उससे जियादह किसी देह या कृरियाभें कयामिषत्रीर हों उनसे अच्छी तरह दर्याफ्त कर्ना चािहिये कि वह कहांसे आये और कहां जावेंगे उनकी हाछतको अच्छी तरह गोर करछेना चाहिये कि वह जमाअ़त डाकुओं मेंसे नहों या किसी वारदातका इरादा इस देह या किसी दूसरे कृरियामें न' रखते हों।
- दफ्अ ५३-निसवक् कोई खोज किसी दूसरे देहके पटेंछकी निगरानीसे पहुंचाया गया हो तो ज़रूर होगा कि निहायत मुस्तैदी और ईमानदारीके साथ

अगर खेल आगे चळता हो तो उसको अपनी हुदूदसे बाहर पहुंचादें और दूसरे गांव के पटेळ या मुखिया शख्स को उसका ज़िम्महवार बनाकर रसीद हासिळ करें अगर रसीद का लेना नामुमकिन हो तो दो या ज़ियादह गवाह मुक्रिंर करें ॥

द्फ्अ, ५४—मुसाफ़िरोंको अपने २ इळाकृह से बहिफ़ाज़त निकाछ दें और अगर राजकी जानिबसे कोई फ़ीस अगवा दिया जानेके वास्त मुक़र्रर होवे तो हस्व दस्तूर अगवा देकर फ़ीस हासिल करें॥

# बाब चौथा।

( क़्वाअद दबीरह इम्दाद पुलिस अज़जानिव आम्मह ख़्यालक़ )

- दुफ्ञ ५५-हर शस्स को लाजिम है कि वाली रियासत के मुल्कमें जब किसी अहलकार पुलिसको मददकी ज़रूरत होतो हस्व ज़ैल मौकौं पर मददरें—
  (अ) गिरफ्तारीमें किसी शस्सकी जिसको अहल्कार गिरफ्तार कर-नेका मजाज़ है।
  - ( ब ) नुक्स अमन या दीगर अशयाय या किसी नुक्सान को रोकने में मसळन् रेळवे या तारवकी नहर या माळ या इमारत सरकारी या दीगर अशयाय ( राज ) के नुक्सान पहुंचानेका इकदाम किया जावे ।
- द्रफ़ अ़ ५६—अगर किसी अदाळत रियासत को सिवाय अहळ्कार पुळिस या किसी और शरूस के नाम वारन्ट जारी कर्ना होवे तो हर शरूस को उस वारन्ट की तामीळमें मदद देना फर्ज है—
- द्फ़ अ ५७ हर शख्स को लाजिम है कि उन वारदातों की इत्तलाओं जो काबिल जमा-नत और काबिल राजीनामा नहीं हैं और पुलिस बिलावारन्ट गिरफ्तार करसका है फौरन किसी मिनस्ट्रेट या अहल्कार पुलिसकी जो करीब तरहो पहुँचाये॥

## बाब पांचवां।

### ( तरीका गिरफ्तारी अञ्चलास मुट्जि़ल्सन )

ढ्फ़ अ़ ५८ - गिरफ्तारी के वक्त हरएक अहल्कार या उस शल्सको जो गिरफ्तार करनेका किसी शल्सके मजाज़ किया गया है लाज़िम है कि जिसकी गिरफ्तारी मंजूर हो फैीरन् अपनी हिरासत में करे ॥

- द्फ़ अ़ ५९-और अगर वह श्रस्स निसकी गिरफ्तारी मक़ सुद है किसी तरह तअ-र्रुज़ या मज़ाहमत करे और इरादा फरारीका रखता हो तो गिरफ्तार कुनंदहको लाजिम है कि उसकी गिरफ्तारी के लिये हरएक तदबीर साथ हुशियारी के अमल में लाव ॥
- दफ् अ ६० कोई शरूस जिसके पास वारन्ट गिरफ्तारी हो या अहल्कार पुलिस ने।
  गिरफ्तारी का इक्तदार रखता हो यह तफ़ तीश करे कि जिस शरूस
  की गिरफ्तारी मंजूर है किसी मकान में बुस गया हो उसके अन्दर
  मौजूद है तो मालिक मकान या अहातह या बाड़ा या सराय या नोहरा
  को चाहिये कि बिला दरेग गिरफ्तार कुनंदह की दर्ख़ास्त करनेपर जाय
  और शरूस मतलूबहकी तलाशी में हमातन माकूल मदद दे॥
- द्फुअ ६१-अगर हस्व मसुर्रह बाळा दख्छ न मिलसके और अहतमाळ फरारी शख्स मतळूबहका हो तो अहळूकार पुळिसको मजाज़ हागा कि फ़ौरन खानह तळाशीछे और अगर फिरभी गुज़र नासुम्किन हो तो किसी द्वीजह या खिड़की को तोड़कर अंदर दाख्छि हो ताहम अहळकार पुळिसको ळाजिम होगा अगर वह मुकाम ऐसा खिळवत खानह हो जिसमें कोई औरत हस्ब रिवाज मुल्क पर्दानशीन रहती हो द्रीं सूरत अहळ्कार पुळिसको चाहिये कि उस औरतको इत्तळाअदे कि उनमें से चळी जाय और उसको चळे जानेक वास्ते सहूळियत माकूळदे।
- द्रफ़ इर हरएक शब्स नो किसीकी गिरफ्तारी में मसरूफ हो खुद या और कानिस्टबढ़ हमराही किसी मकान में दाखिल होनेके बाद रोका गया हो तो अपने निकलनेके वास्ते किसी दरवाज़ह या खिड़की को तोड़ डाले॥
- द्फुः ६३ शब्स गिरफ्तार शुद्रापर किसी किस्मका तशहुद न किया जावगा ॥
- द्फु ६४-अहल्कार पुलिस उसीवक श्रान्स गिरफ्तार शुदाको अगर मुकहमा कृषिक गमानत हो और वह गमानत दिये जानेसे कृषिर हो और अगर मुकहमा काबिले जमानत न हो तो ऐसे श्रान्स की जामह तलाशी ले और सिवाय जामह हाय पोशीदनीके और तमाम चीने अहल्कार पुलिस अपनी हिरासत में रक्खे और हथियार वगैरह जो श्रान्स गिरफ्तार शुदाके जिस्मपर पाये जाय उनको अपनी तहवील में हेकर श्रान्स गिरफ्तार शुदाको व अदालत मजान रवानह करे।

#### बाब छठा।

#### (गिरफ्तारी बिलावारन्ट)

- द्फु अ ६५ हरएक अहल्कार पुलिसको इिंग्तियार है कि बिलाहुक्म किसी अदालतके हस्व ज़ैल अशखास को गिरफ्तार करें (अ) हर शब्सको जो जुमें काबिल दस्तन्दाज़ी पुलिसमें शरीकरहा हो या जिसकी बाबत शिकायत या इत-लाओं मातबर शराकतकी गुज़रे॥
  - ( ब ) ऐसे हर शब्स को जिसकी गिरफ्तारी की बाबत किसी रिसायत देशी या बृटिश गवनंभेंटके किसी महक्षें से इितहार गिरफ्तारी जारी हुआ हो ॥
  - (ज) ऐसे हर श्रव्स को जिसके कृष्णहमें कोई माळ मसरूका हो या शुभा माकूळ हो॥
  - (द) ऐसे हर श्रल्स को जो अहत्कार पुळिस के कार मन्सर्वाकी तामीळ में हारिज हो।
  - (ह) ऐसे हर श्रस्त को जो किसी जेळख़ानह सर्कार अंगरेज़ी या देशी या किसी पुळिस की हिरासत से फुरार हुआहो।
- द्फ़ अ ६६ अहळूकार पुलिस इस अमरके मजाज़ हैं कि जिस रियासत से उनका तअळ्कुक उस रियासतके हिस्सह ज़िल्ल में उन मुल्जिमान के तअक्कुब में जिनकी गिरफ्तारी बिलावारन्ट करनेका इक्तदार रखते हों जहांतक उस रियासतका इलाका हो चले जावें।
- द्फ्अ, ६७-कोई शख्स जिसको अहलकार पुलिस ने गिरफ्तार कियाहो-जो २४ चौबीस घंटे के अर्सह से नियादह हिरासतमें न रक्सा जावेगा।
- द्फ् अ़ ६८-अगर मुक्दमा का बिछ ज्मानत है तो ज्मानत वर्ना हिरासतमें बज़रिए रिपोर्ट तहरीरी के किसी अ़दाछत में चाछान करे जो उसके समाअ़त की मुक्तदिर हो।

## बाब सातवां।

( पुलिस के अमलह की तक़सीम व दीगर कार्रवाइयों का ज़िक्र ) दफ़ इंदर-हरएक कानिस्टबल जो जुमरह पुलिसमें भर्ती किया जावे उसका नाम हस्व तरीक़ह ज़ैल दर्ज रिनस्टर किया जावेगा।

| (२४                                                                 | )                  | मज                              | ग्मुआ                                     | नाब्तह                             | फ़ौउ                  | ाद्                   | रो                 | ı                     |                       |                    |        |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|------------------------|---------------------|
| .०६५ ५५७%                                                           | हाछात कार कदेगी    | व गुर्देश<br>व गुर्देश          | यह कानिस्टबळ होशिया<br>रहै १२ फरवरीको चंद |                                    | है जिसके सिळहमें पांच | सी हप्ये ५०० ) ह. रि- | यासत जयपूर से इनाम | मिले-हाज़िर बाश, नेक, | ईमानदार है तारीख़ १ इ | फ़रवरी सन् १८९३ ई. | अलजन्द | अहमदखां पुछिस इन्स्पे- | क्टर रियासत किशनगढ़ |
| ाबत सन्                                                             | तारीख़<br>तक्रहंसी | म्य तारा-<br>ख् माह ब<br>सन्    | २१ मार्च                                  | सन्<br>१८९२ इं०                    |                       |                       |                    |                       |                       |                    |        |                        |                     |
| केशनगढ़ द                                                           | <del>ह</del> .     | الم<br>الم<br>الم               | 9                                         |                                    |                       |                       |                    |                       |                       |                    |        |                        |                     |
| यासत ि                                                              | <u> </u>           | 25<br>8<br>8<br>8<br>9          |                                           |                                    |                       |                       |                    |                       |                       |                    |        |                        |                     |
| युलिस रि                                                            | तारीस्र ब<br>छाद्  | अगर् याद<br>नहोतो अं-<br>दाज्ञ् |                                           | वरी सन्<br>१८७१ई                   |                       |                       |                    |                       |                       |                    |        |                        |                     |
| तक्रेरी कानिस्टबलान् सुतआ्छिका पुलिस रियासत किशनगढ् ाबत सन् १८९५ ई० | सकूनत              | मीज्ञ<br>पगेनह<br>ज़िळ्ये       | २४ साछ मांड- भीछ मेवाड़                   | स्मार्वाङ्। <sup>छद्य</sup><br>पुर | ,                     |                       |                    |                       | ,                     |                    |        |                        |                     |
| नस्टबला                                                             | अम                 |                                 | २४ साङ                                    |                                    |                       |                       |                    |                       |                       |                    |        |                        |                     |
| र्हरी का                                                            | से.<br>मि.         |                                 | माह्मण                                    |                                    |                       |                       |                    |                       |                       |                    |        |                        |                     |
| रजिस्टर तक                                                          | व विदे             | <u> </u>                        | अमीर                                      | '네'                                |                       |                       |                    |                       | -                     |                    |        |                        |                     |
| र्म                                                                 | नाम<br>कानिस्ट     | 18                              | दबीर                                      | ₩<br>W                             |                       |                       |                    |                       |                       |                    |        |                        |                     |
|                                                                     | ति प्यू            | <u>/</u><br>r<br>r              |                                           |                                    |                       |                       |                    |                       | -,                    |                    |        |                        |                     |

द्फुअ ७०-हरकानिस्टबलके वास्ते रिनस्टर में एक २ सफ़ा पूरा छोडना चाहिये जिसमें सवानह उमरी हरकानिस्टबलकी खातिर स्वाह दर्ज होसके ॥ दफ़अ ७१-तमाम हथियार और लिबास जो कानिस्टबलको दिये जावेंगे उनका इन्दिराज एक रिनस्टरमें दर्ज किया जावेगा और लेतेवक लेनेवाले के उसपर दस्तखत सब्त कराये जावेंगे ॥

|                        | (जिस्टर छिबास                                               | व हथिया | शन् सुपुर्दकर्द                                                                               | ह कानिस्टबलान्.                                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नम्बर<br>कानि<br>स्टबल | नाम मय वल्दिय-<br>त व कौिमियत व<br>सकूनत वगैरह<br>कानिस्टबळ |         | तफ़सीछ<br>हथियार                                                                              | केफ़ियत.                                                                                                 |
| ( १२ )                 |                                                             | १-साफ़ा | बंदूक यकना-<br>छी एक<br>तळवार, दंडा<br>एक एक<br>दस्तख़त<br>अहमद कानि-<br>स्टबळ,<br>नम्बर (१२) | हंगामह में इस कानिस्टल<br>का साफा, २७ फरवरी सन्<br>९२ ई. को गुम होगया<br>और बजाय उसके दुसरा दिया<br>गया. |

दुफ्ज़ ७२-हर महीनेकी आख़िर तारीख़ें। में एक बर आबुर्द तनस्वाह बनाया जावेगा और उसपर हरएक ओहदेदार पुळिसके दस्तख़त सन्त होंगे जो नास्वांद कानिस्टबळ हों उनको अफ्सर पुळिस उनके नाम की मुहरें बनवाकर पास रखनेका हुक्म देगा और बाद तैयारीके हमेशा यह नास्वांदा कानिस्टबळ महाज़ी अपने २ नामके मुहर सन्त किया करेंगे॥

द्फ़ अ ७३ - बर आवुर्द तनरुवाह एक रिजस्टरमें तहरीर होगी और इसकी एक नकुछ द्वीरमें भेजी जावेगी॥

|              | नमूना रजिस्टर बराबुर्दे तनख्वाह अमला पुलिस मुतञ्ज्लिकारियासत<br>भरतपूर बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई० |                                  |               |                           |                     |               |                           |                                  |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8            | 2                                                                                                   | 3                                | 8             | l.                        | Ę                   | ७             | 6                         | 9                                | १०                                                              |
| नम्बर् शुमार | नाम.<br>मय वल्दियत व<br>कौभियत व सकूनत                                                              | नाम ओहदाँ                        | श्राह तनक्वाह | तादाद अय्याम<br>गैर हाजरी | तादाद अय्याम नीमारी | तादाद जुरमानह | वाजिबुळअरपाम<br>काबिङ ४वा | तादाद रक् । जो<br>हवाछेकी जातीहा | दस्तख्त<br>या मुहर<br>ओहदे दार                                  |
| १            | नसीरुद्दीन हैदर<br>वन्द अळीमुद्दीन<br>हैदर सिकनह<br>अमरोहा                                          | इन्स्पे<br>कटर<br>दर्जह<br>अञ्बल | ૦૦            | 0                         | 0                   | o             | o                         | 90                               | अ़लअ़ब्द्<br>नर्सारुद्दीन हैद्र्र<br>इन्स्पेक्टर दर्जह<br>अव्वल |
| 2            | करीमबल्श वल्द<br>रहीम बल्श शेख़<br>सिकनह जयपूर                                                      | सब<br>इन्स्पे<br>क्टर            | 1             | o                         | o                   | ٩             | U                         | 84                               | अलअ़ब्द<br>करीमब <b>ल्झ व</b><br>ह्द रहीमबल्झ                   |
| Ą            | इयामळाळ वल्द्<br>जीवनळाळ ब्राह्म-<br>ण सिकनह<br>जोधपुर                                              | हैंडका<br>निस्टब<br>ल नंबर<br>१  | १५            | एक<br>योम                 | o                   | 0             | २९<br>योम                 | १४॥                              | अळअ़ब्द<br>इयामलाल व<br>ह्द जीवनलाल                             |
| ૪            | शहाबुद्दीन वल्द                                                                                     | हैडका<br>निस्टब<br>छ नंबर<br>दोम | १२            | •                         | 0                   | 8             | o                         | ११                               | अलअ़ब्द<br>शहाबुद्दीन व<br>ल्द कमालुद्दीन                       |
| ч            | स्वरूपनारायणवस्य<br>जयनारायण कायथ<br>सिकनह मखी                                                      | 1 70117                          | e             | 0                         | o                   | 0             | o                         | 9                                | अळअ़ब्द<br>मुहर                                                 |
|              | मीजान                                                                                               |                                  | 30<br>35<br>~ | १ थोम                     | 0                   | 18.           | २९<br>योम                 | १४७॥                             |                                                                 |

मैं सुपरिन्टेंडेड तसदीक़ करताहूं कि तमाम अञ्चलास ओहदह दारान् मुन्दर्जह सदरकी मैंने अपने हाथसे हस्व मुन्दर्जह बराबुर्दे हाजा तन-ख्वाह तकसीम की और दस्तखत सही कराये॥

अलअ़ब्द्.

हरदयालसिंह सुपरिन्टेंडेंट पुलिस भरतपूर. तारीख़ १८ अक्टूबर सन् १८९५ ई.



#### (२८) मजमूआजाब्तहफीजदारी।

गोशवारा बर आवुर्दे तनस्वाह अमला पुलिस मृतअल्लिका रियासत भरत पूर बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई.

इन्स्पेक्टर दर्जह अबल १ सब इन्स्पेक्टर १ हैडकानिस्टबल नम्बर अबल्लं ७०) ५०) १५)

हैडकानिस्टबल नम्बर दोम १ कानिस्टबल १

१२)

## फ़र्दकंटिंनेंट मुतअ़िक्षका अमला पुलिस मुतअ़िक्ता रिया-सत भरतपूर, बाबत माह अक्टूबर सन् १८९५ ई.

| ]                        | 1 1/1/6/1                           |               | 1                   |      |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|------|-----------------|
| नम्बर<br>सिळृसि<br>ळहवार | नाम अशयाय                           | तादाद         | कीमत<br>शरह         | कीमत | कैफ़ियत         |
| १                        | कमर पट्टी की<br>मरम्मत कराई<br>गई । | १२            | =) आने<br>फ़ी पद्दी | १॥)  | रसीद् मुन्सळकहे |
| ર                        | रोग्न सियाह<br>बराय हवाळात          | ५सेर          | बहिसाब<br>ऽ२॥ सेर   | ٦)   |                 |
| ą                        | खुराक हवाछा<br>तियान्               | <b>४नफ़</b> र | फ़ीनफर<br>=)॥       | 11=) |                 |
| ४                        | कागुज फुल्स<br>केप                  | एकरीम         | ४) फीरीम            | 8)   |                 |
| ٠٩                       | रंगाई वर्दियां                      | १२            | ।) फीवदी            | ₹)   |                 |
|                          | मीजान                               |               |                     | ११=) |                 |

मैं सुपरिन्टेंडेंट पुलिस तसदीक करताहूं कि यह ख़र्च कंटिंनेंट बिल बिला कम व कास्त सही और वाजिबुल अदा है।

अलुअब्द् ।

सरूपाल सिंह सुपिरिटेन्डेंट पुलिस रियासत भरतपूर दफ्अ, ७४ - जो शस्स किसी ख़िदमत पर मामूर हों उनके अफ़सरके पास ज़िरए मनी आर्डर तनरूवाह भजी जाथेगी और उस अफ़सरको लाजिम होगा कि इस बर आवुर्द तनस्वाहके मुआ़फ़िक़ नक्शा मुरत्तव करके ओह देदारान्के दस्तख़तले और ओहदेदार आ़लाके पास भेजदे रिजस्टरके ख़ानह दस्तख़तमें ओहदेदारको इस अमरकी याददाशत तहरीर करनी चाहिये और रसीद मनीआर्डर रिजस्टरमें चस्पां करनी चाहिये॥

दफ़अ ७५-हस्ब नमूनह ज़ैल राजिस्टर अफसर पुलसके पास रहेंगे-

रजिस्टर जरायम् । काबिल मदाखलत पुलिस मुतअक्षिक्ह महकमह पुलिस राज भरतपूर ।

| • |                             |                            |                             |   | ,           | 11.                                                   | 118        | ·                              |                                              |                                          |                                                                          |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | ?                           | २                          |                             | ş | ૪           | ų.                                                    | Ę          | ષ                              | 6                                            | ९                                        | १०                                                                       |
|   | रजिस्टर नम्बर<br>सिछसिछहवार | तार<br>रिपोर्ट<br>की       | ीख़<br>जुर्म<br>की          |   | नाम<br>गांव | इहितहार<br>मुस्तग़ीस<br>और जुमें<br>अगर मा-<br>लूम हो | किस्म जुमे | मुळांकम गिरफ्तार<br>हुआ या नही | खुळासाहुक्म और<br>तारीख़ मजिस्ट्रेट          | नाम अफ़सर सादिर<br>कुनैदा हुक्म          | कीफ़्यत<br>मय इसके कि<br>मुळज़िम किस<br>अदाळत में<br>चाळान् ।किया<br>गया |
|   | ę                           | १७ जी<br>लाई<br>सन<br>१५ई. | १० जी<br>हाई<br>सन्<br>१५६. |   | भील<br>आबाद | करीम खाँ-<br>वल्द् अभीर<br>खां सिकन-<br>ह गाजीपूर     | कत्ले अमद  | गिर-<br>फ्तार<br>नहीं<br>हुआ   | तहक़ी<br>क़ात<br>मज़ीद<br>का<br>हुक्म<br>हुआ | कार्कोसह माजिस्ट्रेट दर्जेहअब्वरू भरतपूर |                                                                          |

|                                                      | गड़<br>के फ़ियत<br>न                                                                  | होश्रेष्ट<br>१२१<br>तीळाहे<br>तिळाहे<br>सम्हर्<br>स्टब्स्ट<br>स्टब्स्ट                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रोही बाबत.                                           | तारीख रिहाई<br>या चालान्<br>बक्तेंद् घंटा                                             | सरकांज़रद बहुजूर साहब जूढीशळ<br>फ्अं(इ८०) आफीसर बहादुर २१<br>ताज़ीरात तारीख़ माह जौळांह<br>हिन्द. अन् सन् इलैको बवक्र १०<br>किस्म बजे सुबह माफैत<br>जे१र ठाळख़ां कानिस्टब्छ<br>क्रीमतीं नम्बर (२४)रवानह<br>(४००) किया गया, |
| । राज सि                                             | स्थ                                                                                   | सरकाज़ेरद<br>क्रअं(३८०)<br>ताज़ीरात<br>हिन्द, अज़<br>क्रिस<br>क्रोमती<br>(४००)                                                                                                                                             |
| रजिस्टर हवालातियान मुतअक्षिका पुलिस राज सिरोही बाबत. | तारीख़ गि सुस्तग़ीस मय विद्<br>रफ्तारी ब यत च सकूनत वेग़ेरह<br>केंद् घंटा, अगर कोई हो | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| ब्राल्जातियाः                                        |                                                                                       | २० जीखाई<br>सम्<br>१८९४ ई.<br>१२ बजे<br>दोपहर                                                                                                                                                                              |
| जिस्टर है                                            | तार्शक<br>बक्कुअ<br>बारदात                                                            | १८ भड़े<br>१८९५<br>१८९५<br>१८९५                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | नाम शस्स हवाछाती<br>बकेद, क़ीमियत व<br>हिद्यत, व सकूनत                                | नारायण दास वल्द १७ जून २० जीकाई द्याकसिंह वल्द राज<br>कबीर दास, सिकनह<br>नासियां पुरा, इळाके १८९४ई० १८९४ई. कानावत सिकनह<br>सिरोही, जात गोंड़<br>बाह्मण उम्र २५ साक<br>दोपहर मारवाड़                                        |
|                                                      | (श्री में<br>मार्ग<br>स्थार                                                           | ~                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                       | 161                                                                 | सहअञ्चल। (३                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रजिस्टर खूराक हवालातियान मुतअक्षिका पुलिस राज सिरोही बाबत सन् १८९४ ई. | कै।फ़्यत                                                            | बमूजिब हुक्म मजि-<br>स्टेट दर्जह अवछ<br>मग्रङ्गंबरी (५०)<br>मुर्वस्वह ५ अगस्त<br>सन् ९३ ई० चौबीस<br>घंटह से ज़ियादा रक्खा |
|                                                                       | सन् १ स्म                                                           |                                                                                                                           |
|                                                                       | सं ६ अ मस्त                                                         |                                                                                                                           |
|                                                                       | तारीखा ४अग                                                          |                                                                                                                           |
|                                                                       | इ.<br>छा                                                            | सरकाह<br>( ३९१)<br>तार्जारात<br>हिन्द्<br>कृमिती<br>२००,                                                                  |
|                                                                       | नाम<br>फ़्रिंग                                                      | हास्जीहास ( ६९१ ) सुनान मर्छ तार्जीरात हिन्द् क्रीमती                                                                     |
|                                                                       | तारीख़ और<br>वक्त हवालात                                            | ४अगस्त सन् लाख्जीलाख<br>१८९३ हे. बनाम<br>बनक ७ बजे सुजान मछ<br>सुबह के                                                    |
|                                                                       | नम्बर नाम हवाछाती नाराख़ और<br>गुमार मय वल्दियत वक् हवाछात<br>वगैरह | केराते खांबत्द<br>बफाती खांजात<br>पठाम सिकनह<br>महरवाड़ा                                                                  |
| ,                                                                     | न न<br>श्रमार                                                       | ~                                                                                                                         |

#### इन्साफ़।

उम्मन् हर मुक्दमह व मुआमलहमें इन्साफ़ का होना निहायत ज्रूर है मसल-मानों के यहां जुमानह साबिक म बहुत से अवतार ऐसे गुज़रे हैं जा बानी मबानी इन्साफ़ के वहा खयाल किये जाते हैं फिर "नोशेरवानी " इन्साफ़ने फ़रोग पाया जिसके वास्त शेख्सादा साहबने अपनी गुळिस्तांमें तहरीर फ़र्माया है, ज़िन्दस्त हिन्दुस्तान नामे फ़र्रुख़ नोशेरवां बअ़टूल 'गरचे बसे गुज़्दत के नोशेरवांनमांद' और हिन्दुस्तान में कुतुब अहल हनूदसे इन्साफ़ का अज़रूय "धम्मेशास्त्र" होना पाया जाता है, उनके यहांभी हुनुछ इम्कान निहायत पाबंदीसे उम्दा उम्दा इन्साफ किये गय। अहद बादशाही में मुस्लमान शरह मुहम्म ३ और अहल हनूद अपने "धर्मशास्त्र" के मुताबिक कार-बंद रहे, तमाम खुता मुल्कमें दीवानी व फ़ीजदारी के वास्ते कोई खास कानून मुक्रीर नहीं थे, बहुतसे मुसलमान बादशाहों ने नेशिरवानी तकलीद की और बहुत से जालिम और जाबिर सुफातवारील में मस्तूर हुए अकबर शाहने रिआयाकी खुशहाली और फारे गुलबाली के बास्ते अहद दौलतमें सिविल इतिज्ञामकी तरफ कमाल तबक्कह मवजूल की बहुतसे आईन मुल्की इन्तिज्ञाम व अदालतोंके इन्साफ़के लिये मुरत्तब फ़र्मीय जो आईने अकबरीके नामसे मशहूर और मख्ज़न कानून शुमार होते हैं बाद अकबर शाहके जहांगीरने अपने बापकी तक्छीदकी याने एकघंटा तैयार करके उसकी ज्जीरतिलाई द्वीजह महलशाहीपर डलवादी कि जो लोग दरवानींके सीनह जारी से बादशाहतक अपने इस्तगासह को न पहुंचा सकें वह बिछातकल्छुफ उसी जंजीरको हिलाकर बादशाह तक बेथड़क पहुंच जावें फिर उसेक बाद बबाअस मुख्तालिफुल् मळूकी अद्द व इन्साफ़्के तरीके मुख़तिलिफ़ तौर पर रायज रहे-ज़मानह माजूदह हमारी मन्का मुअञ्ज्ञमा कैसए हिन्द दाम इक्बालहाके अहद हुकूमतमें सबसे बढ़कर यह तुरुम इन्साफ़ बोया गया कि एक खास कीन्सिल बाने आईन व कवा-नीन जिसको बनुबान अंग्रेजी "लेजिस्लेटिव कोंसिल" कहते हैं मुकरी फर्माई गई, इस कौन्सिलमें अ.ला दर्जहेंक साहब लियाकृत व फरासत मुद्बिबर मुक्तिन तालीम यापता बळायत अंग्रेज व हिन्दोस्तानी शामिल होकर कानून ताज़ह और नीजकवा नीन मुरविजहमें काबिल तरमीम बातोंको तरमीम व तनसीख़ करते हैं सच तो यह है कि हरएक बालकी खाल निकाली जातींहै जो कुछ इस इन्तिनामकी मदहो व सनाकी जावे बेशक थोड़ी है इन सब बातोंका मञाले कार यह है कि जो बात अदालतोंमें की जावे वह कानूनी इन्साफ़के मुआ़फ़िक और रिआ़या बरायाको जुल्मव-ताहीसे निजातहो और शाही हकूक भी न मारे जावें तमाम अज्लाअमें अदालतें अद-नासे आ़ळा तक मौजूद हैं अगर किसी अहले मुकदमहके हकूक किसी अद्खलने तलफ़ कर दिये याकोई क़ानूनी फ़रो गुज़ाइत जिससे वे इन्साफी हुई हो वह फरीक फ़ौरन् उससे आ़ळा अदालतमें अपीळ करसक्ताहै ऐसे तमाम फ़ैसळे जात माहवारी रिपोर्टीके ज़रिएसे हाईकोर्टोंमें शाया होते हैं और कैन्सिल आईन साज़ ऐसे मुक़हर मातकी कार्रवाइयों पर लिहान करक मौके मुनासिब पर कानूनकी तरमीम व तन-सीख़ करतीहै अगर्ने बाने असहाब ज़मानह हाछकी क़ानूनी इन्साफ और ख़ास कर उन मुन्सफान अहल यूरुपके इन्साफ़ पर जी हनीज़ ताज़ा वलायत हैं बहुत मज़हका और नुकाचीनी करते हैं जो हिन्दुस्तानकी अदालतोंमें इजलास फ़ुर्मा हैं मगर हमारे नजदीक वह गळती पर हैं और वह इस ज्मानह को ग्नीमत नहीं समझते कि आईन अंग्रेज़ीने रिआयाय हिन्द को किसक़दर आज़ादी दे रक्खी है और रिआया किस बेबाकी व फ़रूत दिछी व कुशादह पेशानीसे हिन्दुस्तानमें बसर कर रही है निन हज्रात को तवारीख़ी हालातकी कुछ भी मालूमात न हो वह अमीर अली उग का इकबाल जो एक सचा हाल किस्सह के पैराये में बजुबान उर्दू तर्जुमा हुआ है मंगाकर मुलाहिजा फर्माये जिसकी हर एक इबारत इन्सानी रोंगटे खड़े करती है और रक्षीक तबीअ़त वाले उन वे रहमों और जुल्म तअ़हियों को मुनकर रो देती हैं, इलाहाबाद्स ग्वालियार, इन्दौर से भूपाल या मन्द्सोर के जान में काफ़िलेके काफ़िल हस्ती से अदमकी राह देखते थे और कोई उन नरायम पेशहकी इन्सदादकी तरफ़ मुतलक तवजाह नहीं करता था, इस को दो चार सदियां नहीं गुज़रीं हाल ही की बात है, और हुकाम अदालत ताजा वलायत के इन्साफ़ पर जो हरफ़ ज़नी की जावे तो जवानान यूरुप बावस्फ़ कम उमरीके निहायत तन्दही और जांफुशानीसे उस असल बातको तह की क करते हैं जो हक़ी कत में बिनाय मुक़हमा है और फिर विछा रूव रिअ।यत फ़ैसला करते हैं विलिलाफ वाजे हिन्दोस्तानीके उनको नहां कुछ भी इल्तियारात किसी देशी रियासत में हासिल हुए उनके ख़यालातही दूसरे होजात हैं मुक़द्मात पेचीदा में तो क्या मामूळी मुक़द्मात में भी ग़ौर नहीं कियाजाता और कुछ तअ़्ब्रकात किसी न किसी फ़रीक़ से ज़रूर होतेहैं नोचाहतेहैं वे सरोपा अह कामकी बोछाड़ करदेते हैं मुद्ह ख्वाह बहिश्त में जाय या दोज्ख़ में उनको कुछ मतळब नहीं जुल्म जो करता है अहदे जाह में "चाह खुदवाता है अपनी राह में" ऐसे जाबरानह कार्रवाइयों से रिआया मजलूम को तो मसायब का सामना होता ही है मगर रियासतको भी इसकी बदौळत सदहा किस्म के नुक्सान उठाने पड़ते हैं और रियासतकी खुश नीयती और नेकनामी मुबेळळ बदनामी होजाती है पस जिस हालत में जमानह पेशीन मुल्की इन्तिजाम की बाबत मुतकहमीन एक

दूसरे की तक्छीद करने चले आये हैं और अब भी बहुत से अमूर में अहल यूरोप की हिन्दुस्तान में बड़ी गर्म जोशीके साथ तक्छीद हो रही ह तो बृटिश गर्वन-मेन्टकी इन्तज़ाम मुल्की की (जो इस बक् तमाम सल्तततें यूरुपकी बड़ी वक अत और कदर व मंजिलतके साथ देख रहीहें) क्यों तक्छीद नहीं करती जो निहायत ज़रूरी बात है वक्त की पाबंदी कायदों हिदायतों का अजराय हुकाम अदालत हाय देशीकी निगरानी यह सब अमूर इन्साफ़ पर मुखनी हैं और जिससे मुल्की हालत को तरकी और रिआया बरायाकी खुशहाली व फ़ारिगुलबाली मुतसन्वर है और जहां इस उसूल पर निगाह नहीं है वह मुल्क मारिज़ तज़ल जुल में है इस मज़मून को हम ख़त्म करके देशी अदालतों के इज्लास और उनकी नशिस्त की तस्वीर खेंचकर बतलातेहैं जो बाज़ी रियासत हाय देशी के बहुत कार आमद होगी।

राकिम तक्जुल हुसेन मोञ्लिलफ़ मजमूञ हाजा ८ नौलाई सन् १८९६ ई०

## बाब आठवां।

# ( अदालतहाय फ़ौजदारीका तक़र्रुर और उनके इहित्यारात )

द्फ्अ ७६ हस्बेनेळ अदालत हाय फ़ौजदारी रियासतकी मौजूदह हालत और बलिहाज़ गुंजायश मुकर्रर होंगे, और उनके यह नाम या वह नाम जो उसिख़ना मुल्क के लिये मुनासिबहाँ रक्खे जावें—

अदालत आला हिस्ब पोलेटिक एजेन्ट बहादुर उस रियासतके या हस्ब दस्तूर व क्रार दाद रियासत

मितिस्ट्रेट दर्जह अव्वल िष्क हिनार तक

अजिस्टेट दर्जह दोम है क़ैद नो शशमाह से ज़ियादह न हो और नुर्माना निर्मादह न होने

मिजिस्ट्रेट दर्जह सोम तादाद ५०) पचास रुपये से ज़ियादह न होवे

द्कुञ्ज ७७-हर मिनस्ट्रेट अपने २ इलिन्यारात को हर एक मुकदमह मुतदायर हमें नाफिन कर सक्ता है।

द्फ् अ ७८ - हर मिनस्ट्रेट निसकी अदालत में कोई ऐसा मुक़ हमा दायरहो निसकी तजवीज़ करनेका उसको इल्तियार हासिल नहो ऐसी सूरत में उसको चाहिये कि अपने से आ़लाद में की अदालत में जो उसकी समाअतकी कुदरत रखती हो मुस्तग़ीसको खुद या अर्ज़ी इस्तग़ासा को पेश्चहोनेके वास्ते मुरसिलकरे।

ख्फुअ ७९-जायज़ है कि हर अदाळत बक़सूर भदम भदाय जुर्मानह वह सजा तज-वीज़ करे जो हस्व दफ़अ(६७)ताज़ीरात हिन्द मुक़र्रर और महदूदकीगई हैं

द्फु ८०-हर अदालत को वक्तन फ़बकन रियासतसे वह इल्लियारात मुफ़िवन हो सेके हैं जो उसिल्ता मुल्कके वास्ते मुनासिववक्त हो।

- द्फुञ ८१-इर अदालत मुतन्किरह सदर मनान इस अमर के नहीं है कि वह अपने इस्तियारात मफूनह से नियादह सनायनुर्म सादिर करे।
- द्रफ़्अ़ ८२-हर एक अदालत उन मवाके मुनासिब पर नशिस्त रक्सेगी जो रियाः सत से तजवीज हुई हों।
- द्रुज़ ८३ कोई अदालत किसी इल्तियार मुफव्विजा को खुद फरीक़ मुक़इमह होकर नाफ़िज़ न करेगी।
- दफ़ अ ४४-रियासत को इसबातका इल्तियार हासिछ होगा कि जिस हाकिम को चाहें मुअ़त्तिल और मीकूफ़ करें।
- दफ़ अ ८५-मुजाहरा ओहदे दारान का नो दफ़ अ मसबूकुछ ज़िक में हो रियासत की जानिबसे हस्व छियाक त और दयानत दारी ओहदेदारान नो रियासत की आमदनी पर मुन्हसर है मुक्रेर होगा और वक्तन फवक ज़ उसमें भी तगिरो तबदीछ होता रहेगा।
- द्फुअ ८६-रियासत से हर एक अदालत में बनज़र हालात मुक्हमात मुत् दायरा के अमला मुक्रेर होगा।
- **दफ्अ़ ८७**-किसी कस्वह में जहां मुक़हमात की कसरत पाईजावे अगर रियासत की दानिस्त में ज़रूर हो तो किसी दर्जह का मजिस्ट्रेट उस जगह मुक़र्रर करें।
- दफ़ अं ८८-हर सूरत में जो अहकाम रियासत से द्वार हतग़ीरो तबदील हुकाम व द्वीर अताये इक्ष्तियारात सादिर हों वह उसी रियासत के अख़बार में बशतें कि उस रियासत में अख़बार तबअ़ होता हो छपकर अवाम की आगाही के वास्ते मुश्तहर होंगे।

## बाब नवां

### ( मुक़ाम नाछिज्ञात )

द्रफ़ अ ८९-हर एक इस्तगासह तहरीरी उस अदालत में मुस्तगीस की तरफ़से दायर किया जावेगा, जिसके इलाक़ ह हुकूमत में बिनाय इस्तगासा पैदा हुई हो।

### (तम्ज्ञीलात्)

(अ) बकने बराह अदावत जब कि ज़ैद मुसाफ़िरत की हालत में है मुकाम पाठी में ज़ैद के तलवार मारी और मुलाज़िमान ज़ैदने बराह ताज़िल बक को जोधपुर पहुंचाया और उस मुकाम पर पहुंचकर ज़ैद फ़ौत हुवा ऐसी सूरत में बुरसाय महलूक को दोनों अदालतों में इर्जाअ नालिश का इल्तियार हासिल है।

(ब) ज़ैद माल मन्कूला बक के तिक्ल के जिस्म से उतार कर पर्वत सरसे जोषपुर चलाग्या पुलिसने ज़ैदको मुश्तंबा हालत में गिरफ्तार किया पस इस इर्तकाब जुर्भ का इस्तगासा और चारा जोई मार्कृत पुलिस पर्वत सर के होने चाहिये—

द्र्फुअ, ९०-अदालत आला इन मकासिद के मुतअ़िक्क अहकाम ज़रूरी जैसा २ मौका हो सादिर करसकती है-

द्फुञ ९१-अदालत आला अगर मुनासिब होती यह अहकाम सादिर करसकती है कि फुलां मुक्हमह फुलां अदालतके तवस्सुलसे फुसल होना चाहिये-

# बाब दशवां।

## (आग्राज़कारेवाईइस्तग्रासह)

द्फुञ ९२-हरएक हािकम अदालत बसिल्सिलह नेल नरायमकी समाअतका इस्तियार रखता है-

( अ ) जब इस्तगासा तहरीरी मुन्जायन किसी मुस्तगृसिक पेश किया जावे।

( ब ) जब अज़जानिब अहालियान् पुलिस कोई रिपोर्ट गुज़रे-

(ज) जब कोई इत्तळाअ दीगर व सायलसे पहुंचाई गई हो।

द्फ्अ ९३-उम्मन् जो दरर्जास्तें ज़ेर फ़िक्रह (अ) पेश की जार्थे, बमूजिब नमूनह ज़ैळ उर्दू रव्वाह हिन्दीमें जैसा उस खिता मुल्कमें रिवाज होवे मुरत्तव होंगी।

#### (नमूनह इस्तग़ासह)

बअदालत साहब मिनस्ट्रेट दर्जह सोम।
(सीगह फ़्रीजदारी)
(अ)-अमीरअली वरुद नज़ीर अहमद मुहल्लाफर्हस्वनगरमुस्तगास आलिया।
सिकनह अहमद नगर रोशन पराह

मुस्तग़ीस ।

### ( इञ्चत हमछह व जबर मुजरमानह ज़ेर दफ़अ़ ३५२ ताज़ीरातहिन्द )

मुस्तगीस इस्बज़ेल अर्ज कर्ता है-

- (अ)—मुस्तग़ीस बतारीख़ १२—माहजून सन् १८९२ ई०को बवक्त पांचबजे शाम पुलिस स्टेशन नम्बर ४ चाडरी बाज़ारस तनहा गुज़र रहाथा कि छाठींसह मुस्तग़ासह अिखाने बिळा वजह रास्तह चळते एक ज़र्ब ळकड़ी मुस्तग़ीसके पुश्त पर मारी जिसके सदमहसे पुश्त मुस्तग़ीस अमासीदह (यानी सूझी हुई) है—
- ( ब )चूंकि उसवक्त इस हादहसके वाके होनेपर बहुतसे अञ्चलास मौजूद्थे जिन्होंने बचश्म खुद इस फ़ैलके इर्तकाबको देला है, बिहारीलाल व अमीचंद शाहिद हैं जो अज्जानिब इस्तगासह पेशहोंगे।
  - (नोट) या अगर मुस्तगृतिसे न आसकते हों तो छिखना चाहिये कि मार्फ़त अदालत तलबहों।
- (ज) सर्टिफिकेट डाक्टरी पेश करके इस्तदुआ की जाती है कि बराह इन्साफ़ अदछ गुस्तरी जेर द्रफ़अ़ (३५२) ताज़ीरातहिन्द तहकीकात फ़र्माकर मुळ्जि़म को सज़ाय मुनासिब दीजावे। मैं मुस्तग़ीत इक़रार कर्ताहूं कि मेरा बयान मेरे इल्म व यक्तीन से

अर्जी

भळअंब्द अमीर अंली

दुरुस्तहै-

िफ़िद्वी अभीर अ़छी सिकनह मोहल्छइ फ़ैजर्गज मन् महलात रोशन पुराह इलाके अहमदनगर |मारूजह १३ जून सन् ९३ ई०

दफ्अ ९४-जब कोई अर्ज़ी इस्तग़ा सह पेश की जावे तो जरूरहोगा कि उसके साथ नकद आठ॥) आनह पेश करिदये जावें या अगर उस रियासत में किसी किस्मका स्टाम्प मुरिवज होतो उस स्टाम्प पर अर्ज़ी मज़कूर तहरीर होनी चाहिये-

## ( मुन्तख़बह अज़ एक्ट नम्बर ७ सं० १८७० कोर्टफ़ीस ज़मीमह २ )

(अ) जिब किसी ओहदेदार परमट या सीगृहया आवकारी या किसी मिलि-स्ट्रेटके रोवरू कोई ऐसा शस्स पेशकरे जो सर्कास्के साथ-

द्ख्वोस्त या सवाछ

मुआमळात रखना हो और है। मुतनाज्ञ मुन्दर्जह दरुवीस्त मजुकूर महज् उन्हीं मुआमळोंमें मुतअक्लिक्हो-

या जब कि रोबरू किसी ओहदेदार माछके कोई शरूस कृबिछ आराज़ी बन्दोबस्त मथादी भिसका मआहिदह मालगु-जारी खास सकीरसे हुआहै पेशकरे और शै मुतनाज़अ मुन्द्र्जह दर्क्वास्त या सवाल मज़कूर महज़ मआहिदह मजकूरसे मुतअ-लिक हो॥

या जब किसी अदालत दीवानी में बजुज अदालत दीवानी आला इन्तदायके या किसी छावनी के मिनस्ट्रिको रोवरू जो बतौर अदालत दीवानी बमूजिब एक्ट३सन्१८५९ इं०इजलास करता हो या किसी अदालत मतालिबह खफ़ीफा में जो इस्ब एक्ट ११ सन् १८६५ ई० के दफ़ अ २० के मुक़र्र की गई हो या किसी कलक्टर या दूसरे ओहदे दार माल के रोवरू निस्वत किसी नालिश या मुक़ इमह के जिसमें तादाद या मालियत से मुतनाजा के या जब किसी अदालत दीवानी या फ़ीजदारी या महकमह माल में या किसी बोर्ड या ओहदेदार आमिल के रोवरू बमुराद हसूल नक़ल या तर्जुमह किसी फैसलह या डिगरीया हुक्म मसदूरह अदालत बोर्ड या ओहदेदार मज़कूर या किसी और निवदतह मश्मूल मिसल मीजूदह अदालत या महकमह मज़कर से गुज़रे।

(ब) जब मुतज़िम्मन इस्तग़ासह या नाछिश किसी जुर्मकें बजुज़े उस जुर्म के जिसके मुजरिम को अहळकारात् पुलिस बमूजिब सममूञ् जाञ्तह फ़ीजदारी के बिछावारन्ट गिरफ्तार कर सकते हैं किसी अदाछत फ़ीजदारी में गुजरे-

द्फुअ ९५-बर तबक पेश होने ऐसे इस्तगासह के मिनस्ट्रेट को छाजिम होगा कि फ़ौरन अज़रूप हळफ़ मुस्तगास का इज़हार अपने दस्त बक़ळम या मार्फ़त अपने सर्रिश्तहदार के छे और वह सवाछात मुस्तगीस से करे जो इस्तगासा की सिहत करने के छिये ज़रूरी हों ज़ां बाद अपने दस्तख़त सब्त करे-

८) एक भाना

॥) आठ आना

- द्फुअ, ९६-अगर असवाब इस्तगासह सिहत के साथ न पाई जावें और इस्तगासह में किसी तरहकी छग़िज़ पाई जावे तो मिनस्ट्रेट को ज़रूर होगा कि फ़ौरन इज़हार छेने के बाद या अगर कोई अमर काविछ दर्याफ्त और तफतीश मालूम होवे तो अहळकारान् पुळिस के पास भेजदें-
- दफ्ञ ९७-अगर मिनस्ट्रेट इस्तगासह को अपनी समाअ़त के छायक न समझे तो उसको छानिम होगा कि मुस्तगीस का उसके इस्तगासह पर तहरीर करके वापिस करे कि मुस्तगीस फ़छां हाकिम अदाछतके रे बरू इस्तगासा किसी दूसरी अदाछत में मुरसिछ होगा तो वह अदाछत मनान इस अमर के न होगी कि उस इस्तगासह की सिदाकृत के छिये इजहार हळ्फ़्छे।
- द्फुअ ९८—ओहदेदार पुलिस जिसके पास इस्तगासा तफ़तीश के वास्ते भेजागया है बाद तहक़ीक़ के मुफ़स्सिल रिपोर्ट उस तफ़तीश की बहुजूर उस हाकिम के जिसने तफ़तीश का हुक्म दिया हो भेजदें।
- द्फुअ ९९-अदाळत जिसमें ऐसे काग्जात तफ़तीश शुदा भेजे जावें उसको इंक्ति-यार और इक्दार हासिल होगा कि अगर वजह ना जवाजी इस्तगासा देसे तो इस्तगासह को डिसमिस करदे।

दफ़अ़ १००-ऐसे तमाम इस्तग़ासे एक राजिस्टर में हस्वज़ैल दर्ज होंगे।

## (नमूनह) (राजिस्टर इस्तग़ासह हाय फ़ौजदारी)

#### जुर्म जो मुछ-नम्बर तारीख़ व कैफ़ियत हुक्म जो नोम थानह जिमपर छगाया मार वारदात मुस्तगीस सादिर हो मय जवाज़ कियागया दफ़ात कान्न अनीर अळी | चावडी २५) रुपया (१) २० जू र हमछा व ज वल्द नज़ीर बाज़ार जुर्मा नह सन् ९५ई० व मुजरमानह अहमद स्टेशन मुछ ज़ि भ ज़ेर दफ़अ़ पुछिस सिकनह पर किया (३५२) नंबर गया २५ अहमदनगर तानी रात हिन्द मोहल्ला (8) जून सन्

१८९५ ई.

रोशन्पुरा

द्फुअ १०१ - अगर कोई मिनस्ट्रेटको काफी वजह कार्रवाईकी पाई जावे तो उसको छ। जि़म होगा समन जारी करे या वारन्ट उमूमन जो समन या वारन्ट अदाळतसे जारीहों उनके नमूनह मुताबिक जैळ होंगे।

#### ( नमूनह समन बनाम सुस्तग़ासर्छे )

अन् अदालत फ़ौजदारी बा इजलास मच्छूसिंहनी साहब मिनस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम आबूरोड

बनाम नसीहल्छाखां वर्द अमीहञ्जाखां सिकनह सापतपुरा मुतअञ्चिका सराडी इछाके राज सिरोही।

हरगाह हाज़िर आना तुम्हारा बग़रज जवाबदही इल्लाम ज़ेर दफ़्अ़ (३५२) ताज़ीरात हिन्द ज़रूर है लिहाज़ा तुमको इस तहरीरके ज़िरएसे हुक्म होता है कि तुम बतारीस २० माह जोलाई सन् १८९३ ई० को बवक दश्चने असालतन् या बज़िरए मुख्त रज़ी इंख्तियार व हुजूर हमारे हाज़िर हो इस बाब में ताकीद जानो फ़क्क। आज मेरे दस्तख़त और मुहर अदालतसे बतारीख़ २० जोलाई सन् ९३ ई० को जारी हुआ 

दस्तख़त मच्लिसंह मजिस्ट्रेट दर्जह सोम मुक़ाम सराड़ी

#### ( नमूनइ वारन्ट गिरफ्तारी अंदालत मजिस्ट्रेटी )

ब इजळास मच्छुसिंहनी साहब मिनस्ट्रेट दर्नह दोम मुकाम आबूरोड

बनाम किफ़ाय तुझालां वर्द अमीरुह्णालां पुलिस इन्स्पेक्टर आबूरोड इरगाह मुसम्मी न सरुद्धालां वर्द अमीरुद्धालां साकिन आबूरोड हमला ज़ेर दफ़ा (३५२) ताजी रातिहेंद का इलज़ाम लगाया गया है लिहाज़ा तुमको हुक्म होताहै कि तुम मुसम्मी नसरुद्धालां वर्द अमीरुद्धालांको गिरफ्तार करके हमारे हुजूरमें हाज़िर करो ताकीद मज़ीद जानो—

आज हमारे दस्तख़त और मुहर अ़दाछत से बतारीख २० जूनको जारी किया गया। मुहरअ़दाछत दस्तख़त हाकिम अ़दाछत

मच्छूर्सिह मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम आबरोड. द्फुल १०२-अगर मुक्दमा ऐसा है कि जिसमें ज़मानत होसकी है तब उसकी पुत्रतपर हस्ब ज़ेळ इबारत और तहरीर होगी-अगर मुसम्भी नसरुछाखां वल्द अमीरुछाखां मज़कूर अपनी तरफ़से मुचळका तादादी पञ्चीस २५) रुपये या जमानत दो कस तादादी फ़ीकस पञ्चीस २५) रुपये या जमानत दो कस तादादी फ़ीकस पञ्चीस २५) रुपये इस इक्रार से छिखदिये कि हमारे रोबरू तारीख २४ माहजून सन् १८९४ ई०को हाज़िरहो और जब तक हम दूसरे नहज़का हुक्म न दें इसीतीर पर हाजिर रहैगा तो उसको रिहाई देना जायज़ है।
दस्तखत { मच्छूसिंह मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम आबूरोड

# बाब ग्यारहवां।

#### ( समन और उसका तरीक़ा तामील )

- द्फुअ १०३ समन जो किसी अदालतकी तरफ़से जारी हो तहरीरी होगा और उसके दो पड़त होंगे और उसपर हािकम अदालतके दस्तखत होंगे और उसपर हािकम अदालतके दस्तखत होंगे और उसको मुहर अदालतसे मुज़्य्यन किया जावेगा और किसी ओहरे-दार पुलिस या अहलकार मुनासिब या उन अश्रख़ासकी मार्फ़त जो किसी देह या क्स्बहमें मिन्जािनब रिय सतमहज़ बग्रज़ इजराय कोर्ट वाई व इम्दाद पुलिसमुक्रेर किये गये हों। समन जिसके नाम जारी किया गया है उसका एक पड़त उसकी हवालह किया जावेगा और दूसरे पड़त पर दस्तख़त इन्तलाअयाबीके लिये जावेंगे-
- द्फुअ १०४-और हर शल्सको निसके नाम इस किस्मका समन जारी कियाजावे छाज़िम होगा कि अहल्कार तामील कुनंदाकी दर्क्वास्त पर फ़ौरन् अपने दस्तख्त सब्त करदे-
- द्फ्अ १०५-नो छोग बावनूद कोशिश बिसियार दस्तयाबन हो सकें उसकी तामीछ के वास्ते यह अमर काफ़ी होगा कि उनके किसी अहछे खान्दान अन् किस्म नकूर को एक पड़त देकर दस्तख़त छिये नावें या अगर यह अमर भी मुमिकिन नहों तो उसके मकान बूदोबाश पर एक पड़त समन चस्पां कर दे निसमें वह उमूमन सकूनत पिनीरहों और दूसरे दो अशख़ास मौतबर के दस्तख़त इस गरन से कराये नावें कि वाकई तामीछ समन की हस्ब मुतनिकरह की गई ऐसी

हालत में ऐसा तसन्वुर होगा कि तामील समन उस शक्स की जात खास परकी गई—

- दफ्अ १०६—और जो छोग रियासत के किसी महकमह में मुछाजिम हों तो ज़रूर होगा कि हरदो पड़त समन उस ओहदेदार की ख़िदमत में भेज दिये जावें और वह उसी तरह कारबन्द होंगे जैसे अहछकारान् पुळिस तामीछ समन की करते—
- द्फ्अ १०७ जब किसी अदाखत को इस बात की ज़रूरत हो कि समन किसी दूसरे ज़िळाओं में जो रियासत के मातहत हुकूमत हो तामील समन की जाने ऐसी सूरत में उसी तरीकृह मुतज़िकरा सदर के मुआ़फ़िक़ समन ज़रिए तहरीर अदालत भेजने होंगे मगर हाज़री के नास्ते मुल़ज़िम के बिलहाजु बोद न मुसाफ़त काफ़ी मयाद हाज़री की दीजाने।
- द्फुअ १०८-वह अदालत जिसमें उस तरीकृह से समन मुरिसेल हों बाद करने तामील ओहदेदार तामील कुनन्दांके इन्हार हल्फी इसतरहसे कि तामील किस तरह की गई लेकर बअदालत असदार कुनन्दा समन मय समन वापिस भेजदेगी॥

#### (नज़ायर बराय आगाही अदालत)

तल्बानह फ़ीसकी बाबत हाईकोर्ट मदरासने मुरत्तव फ़र्माई, और कलकत्ता गज़ट मवर्रुख़ह १२ अपरैळ सन् १८७९ ई० के सफ़ह (५९६) में मुश्तहर फ़र्माई गई॥

#### खुलासह ॥

मृतअद्विका बाब समन

६ अगस्त सन् १८७३ ई० को या उसके बाद अदा किया जाना तलबानहका समन और हुक्म नामों पर जो अदालत हाय हाईकोर्ट खासकर ब हैसियत इिल्तियारात अपील और अदालत हाय दीवानी या जो अदालत हाईकोर्टके मातहत हैं और अदालत हाय फ़ौजदारी जरायमके उन मुक़द्दमातमें सिवाय उन जरायमके जिसमें पुलिसको बग़ैर वारन्टके गिरफ्तारीका इिल्तियार हासिल हैं जायज़ हों उन पर हस्ब शरह मुक़र्ररह ज़मीमा (अ) व (ब) तलबाना काबिल वस्ल होगा—

#### ( ज्मीमा ( ब ) मुतअञ्चिका अदालतहाय फ़ौजदारी )

(१) समन बनाम मुद्दायछह ....॥ अतर हरएक जियाद् गवाहों पर बहातें की वास्ते हर एक ज़ियादा मुद्दाअछ कि उसी वक्त द्रू व्वास्तकी कि उसी वक्त द्रू व्वास्तकी कि उसी वक्त द्रू व्वास्तकी कि उसी वक्त द्रू व्यास्तकी कि उसी वक्त द्रू व्यास्त विज्ञार कि उसी कुर्व व जवा- (३) वारन्ट बराय गिरफ्तारी....॥ रमें मसकन पिजीर हों .... ....। (४) नोटिस—हुक्म—हुक्म व कुर्क़ी यावा द्रू रमन बनाम गवाह .... ...।

#### (खुलासह क्वायद तलबानह)

जो हाईकोर्ट नोडी केचर फ़ोर्ट विलियम बंगालने ज़ेर दफ्अ (२०) एक्ट रसूम अदालत सन् १८७० ई० मुरत्तव फ़र्मीकर गर्वनेमेंट कलकत्ता गज़टके सफ़ह ३९४– मरकूमह १२ अपरेल सन् १८७९ ई०में मुश्तहर फ़्मीया–

हस्य जैल फ्वायद हाईकोर्ट नोडी केचर फ़ोर्ट विलियम बंगालने बिल्हान दफ़्अ़ (२०) एक्ट रसूम हिन्द सन् १८७० ई०मुरत्तव फ़्मीय हैं कि फ़ीस इनराय और तामील समन मुख़तलिफ़ अनवानके अदालत हाय मनिस्ट्रेट वाके अहातह बंगाल और आसाममें क़ाबिल वसूल होंगे—

(१) फ़ीस जो बाद अर्जी मजकूर हुई है वह बराय इजराय व तामील समन काबिल वसूल होगी,

#### ( अ ) वारन्ट गिरफ्तारी।

इनराय वारन्ट बिल्हान हरएक श्राख्सके निसके नाम उस वारन्टमें दर्ज हों १) ( व ) समन

इनराय समन जो एक श्रष्सके नामका हो या पहळे दो श्रष्सोंके नामका जो उसी जगह सकूनत रखते हों ॥ और दो से ज़ियादह अश्रखासके जिनके नाम उसमें दर्ज हों ॥

(ज) मुनादी जमाअत मफरूरान् जेर दफ्अ १७१ व ८७ जाब्तह फीजदारी। बराय मनादा २

( ह ) वारन्ट कुक़ी

बराय वारन्ट .... .... .... १

H)

जब कि यह अमर ज़रूर हो कि कोई ओ़हदेदारान उस जायदाद मक्रूकइ पर मुतअञ्चिक किये जावें तो हरएक ओह्देदारके छिये की योम ( ब ) उन मुक्दमातमें जब कि मुस्तगीसकी जानिबसे दर्खास्त गुज़रे बग्रज बसूछ किये जाने खर्चीके जेर दफ्ज (३१) एक्ट ७ सन् १८७० ई० या दिछाये जाने मावजा जेर दफ्अ (३०८) व (५४५) जान्तह फ़ौजदारी या जब कि कोई मुद्दाअछा दर्ख्वास्तकरे मावना दिछाये नानेक जेर दफ्अ ( २५० ) व ( २०९ ) जाब्तह फ़ीजदारी। ( ज़े ) वास्ते दारन्टके जो जुर्माना या मावजा बसूछ करनेकी बाबत जारी हो ॥ बराय तहरीरी द्वम •••• ( कोइ आबू पर इस्व ज़ैल फ़ीस तलबानह वस्ल होती है ) खुलासह नोटी फ़िकेशन नम्बर २४१३ जी, मवर्रुसह १९ जून सं० १८९५ ई० हिस्सह दोम। क्वाअद जो अदालत हाय फ़ौजदारीसे मुतअलिक हैं॥ (५) फ़ीस काबिछ वसूछ होगी किसी समन पर नो अदाछत फ़ौजदारीसे मुकदमात काबिल दस्तन्दाजी पुलिस में जारी हों-(ज) उन मुक़हमात में जिसमें पुलिस बगैर वारन्ट गिरफ्तारी करसका हो जिसा जुनीमह दोम जुब्तह फ़ौजदारी सन् १८९२ ई० में मजुकूर है या किसी दूसरे. कानून में जो उस वक्त सुरविज हो-(६) जिन मुकदमात में पुळिस दस्तन्दाज़ी नहीं कर सकता और जिन मुकद-मात में कि उठिस को बगैर वारंट गिरफ्तारीका इंग्लितयार नहीं है उसमें तळवाना हस्ब शरह जैल काबिल वसूल होगा-(अ) बराय हरएक समन नोट्स .... ... ... ... ... ... । ] (ब) बराय एरएक वारंट गिरफ्तारी .... ... ... ... ।=] (ज) बराय हरएक इतितहार मफ़रूरी जमाअत या गवाह जर दफ़अ ( 💯 ) ज्ञाब्तह फीनदारी सन् १८८२ ई० .... .... .... १ 🕽 (द) बराय एरएक वारन्ट कुर्क़ी.... ... ... ... ... ... किसी समन पर फीस काबिल वसूल न होगी जो किसी सर्कारी आफ़ीसरकी तरफ़

से इस्तगासा किया गया हो-

# बाब बारहवां।

## ( वारन्ट गिरफ्तारी और उसकी तामील )

द्धपुत्र १०९-वारन्ट गिरफ्तारी जो कोई अदालत जारी करे वह तहरीरी होगा और उस पर हाकिम अदालत दस्तख़त और मुहर अदालत मुजय्यन होगी और वह जब तक नाफ़िज़ समझा जावेगा तबतक उसकी ताभी-लनहो या अदालत उसको मनसूख़ न करे-

द्ध् अप ११०-हरएक बारन्टकी पुश्त पर अदालत को इस अमरकी हियायत तहरीर करने का इिल्तियार हासिल होगा कि मुल्लिम जमानत लेनेके बाद अगर वह फलां अदालत में ब वक्त मुअट्यना हाजिर होनेका इक्रार करें तो रिहा किया जावे और पुश्त पर जो वारन्टकी इबारत तहरीर होवे उस में बतसरीह लिखदिया जावे कि इस २ क़द्र ज़ामिन और इस क़द्र ह्रपयेकी दो, या एक, ज़मानत लीजावे ॥

#### ( नमूनइ जमानत नामइ बाद गिरफ्तारी मय मुचछकइ )

में नसरुष्ठाखां बल्द अमीरुष्ठाखां साकिन अहमद नगर नो मार्फ़त ओहदेदार शालस अन्रूच्य वारन्ट मनरिए अदालत फ़लां गिरफ्तार हुआ हूं निसमें मेरे नाम हुक्म है कि में नवाब दई इल्ज़ाम (३३५) के, लिये नबरन्हाज़िर किया नाऊं इस तहरीरकी रू से वादा करताहूं कि तारीख़ २४ नौलाई सन् ९३ ई० आयन्दह को अदालत मनिस्ट्रेटी दर्नेह दोम मुक़ाम आबूरोह में हानिर होकर इल्ज़ाम मनकूरकी नबाब दही करूंगा और जबतक अदालत से दूसरी तरह का हुक्म न होवे उसी तौर पर हानिर रहूंगा, और इस में अगर कृसूर करूं तो निम्महवार इस बात का हूंगा कि वालिये रियासत दाम इक़बालहू को २५) पचीस रुपये तावान अदा करूँगा—मुवर्रख़ह २२ नौलाई सन् १८९३ ई०

में मुसम्भी नसरुष्ठा खां वन्द अमीरुष्ठाखां साकिन अहमदनगर मन्कूर की तरफ़ स जामिन होकर बन्रिए इस के इक्रार करताहूं कि मुसम्मी नसरुष्ठाखां मन्कूर को बतारीख़ २४ जौढाई सन् १८९३ ई. आयन्दह का वास्ते जवाब दही उस इंडनाम के जिस में वह गिरफ्तार हुआहै अदाछत वाके मिनस्ट्रेटी दर्जंह दोम आबू सोड में रोबरू मिनस्ट्रेट दर्जह दोम के हानिर होगा और जव तक कि अदाछत से दूसरे नहन का हुक्म नहो हानिर रहेगा, और अगर मुसम्मी नसरुष्ठाखां हानिर

होने में कसूर करे तो मैं वादह करता हूं कि मुबल्जिंग २५) पत्रीस रुपये वार्लिये मुल्क दाम इक्बाल्ह को बतौर तावान अदा करूंगा—

अलञ्बद्

मवर्रवह २२ जौलाई

गवाहशुद्

हमीदुङ्घा

सन् १८९३ ई०

लालूमल

द्भुक्त १११-वारन्ट आमतीर पर अहत्कार या अहत्कारान् पुळिस के नाम जारी होगा और अगर ज़रूर होतो उन अशसास देह व क्स्बह के नाम-

द्र्फ़ अ ११२- उनको छाजिम होगा कि वारन्ट मय मुछजिम के उस तरीक ह से जो कब्छ अनी पुछिस के कवाअद में बयान हुआहे, थानह ब थानह अदाछत असदार कुनंदह वारन्ट की खिदमत में भेजदेवें—

द्रफुञ ११३ – वारन्ट की तामील के वक्त तामील कुनन्दह वारन्ट को लाजिम होगा कि मुलजिम को फ़ीरन वारन्ट का मतलब समझादे और अगर मुल-जिम का इतमीनान न होवे तो उसको वारन्ट दिखलादेवे –

द्फुअ ११४-और यह भी जायज़ होगा कि वारन्ट उस वालिये मुल्क के किसी हिस्सह ज़िल्ल में ताभील किया जावे और वारन्ट बज़िरए डाक या जिस तरह मुम्किन होवे ताभील के बास्ते उस हिस्सह ज़िल्ल में भेजदेवें और वह उसी तरह उसकी तामील में मसरूफ़ होंगे कि गोया खुद उस अदालत के समन को जारी कियाथा-

द्फुअ ११५-ऐसे वारन्ट की तामीछ करने के बक्त जिस क़दर इम्दाद ज़रूरी और मुनासिब होवे अहत्कार तामीछ कुनंदा वारन्ट को भिन्जानिब उस पुष्टिस स्टेशन के दी जावे जिसके हिस्सह में वारन्ट की ताभीछ हुई हो-

द्फुअ, ११६—जो वारन्ट अदालत से जारी हुआ करें उसकी एक नकल रिजस्टर इजराय वारन्ट में दर्ज हुआ करेगी।

| रजि            | रजिस्टर नक्छ वारन्ट व मुक़इमात फ़ौजदारी मजरिए हुकूमत किशन गढ़ वावत माह सन् १८९४ ई. |                                                              |                              |                                                                                                       |                                              |                                  |                   |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| नम्बर<br>शुमार | केन बकेद<br>वल्दियत                                                                | नाम उन<br>अञ्चखास<br>का निनके<br>नाम वारंट<br>जारी हुआ<br>हो | इञ्जत                        | सब बइन<br>राय वारन्ट<br>बाबत गिर<br>फतारी या<br>कुकी या<br>गिरफ्तारी<br>यातळांचे<br>याहाज्री<br>गवाह  | शस्सका<br>जिसके नाम                          | इजराय<br>वारन्ट                  | कार्रवाई<br>आख़िर |  |  |  |  |
| अञ्बद्ध        | कल्छूसां<br>वल्द निहा<br>इसांक़ीम<br>मेवाती<br>बनाम<br>अभीरसां<br>वल्द<br>नसीरसा   | अमीरखां                                                      | ३३९<br>ताज़ी<br>रात<br>हिन्द | मुस्तगीस<br>को इस ग<br>रजसे ज़र्ब<br>श्रदीद पहुँ<br>चाया कि<br>उससे इ-<br>स्तह—सा<br>छबिळ ज<br>क किया | रहरीख़ां<br>हैडंकानिस्ट<br>बळ नम्बर<br>अव्बळ | २८<br>सित<br>म्बर<br>सन्<br>९४ई० |                   |  |  |  |  |

# बाब तेरहवां।

पठान

# ( इहितहार और कुर्की नामह मुळ्जिमानरूपोञ् )

द्फुअ १२७-अगर किसी अदालत मुक्रेर फूर्म्दह किसी रियासत को (बाद्छेनें शहादत के) इस अमर के यक़ीन करने की माक़ूलवजह हो कि कोई शख्स जिसकी गिरफ्तारी और हाज़री के लिये वारन्ट अदालत देशी से जारी और सादिर हो चुका है और इस बाअ़स से मुल्जिन्न मफ़रूर या रूपोश हो गया है कि उस पर इिक्त्यार अदालत नाफ़िज़ और गिरफ्तारी से अदालत माजूर और मजबूर रही तब वह
अदालत मजाज़ और मुख्तार होगी कि एक इितहार तहरीरी इस
हुक्मसे जारी करे कि मुल्जिंग एक मयाद के अंदर जो ३० योमसे
जियादह न होगी उसी अदालत में हाजिर हो।

- द्फ्अ, ११८—इितहार मन्कूर उस कस्बह या मौजा के नज़रगाह आम पर अळानिया तौर पर पढ़ाया और सनाया जावेगा जहां मुळजिम वाके ही सकूनत रखता हो और जा़बाद वह इितहार उसी जगह चस्पां कर दिया जावेगा और एक नक्ळ कचहरीके द्वीज़ह पर भी ळगाई जावेगी और यह शोहरत जायज़ और नातक होगी।
- द्फ्अं ११९-बाद जारी किये जाने इितहार मुन्दर्जह सदर व इनक्जाय मयाद अदाखत मजाज और मुख्तार होगी कि मुख्जिम की जायदाद मन्कूळा ओर गैर मन्कूळाकी कुकीं का हुक्म सादिर करे अगर जायदाद जिस्की कुकींके वास्ते हुक्म दिया जावे कर्जा जात यादीगर जायदाद मन्क्ळा हो तो कुकीं हस्ब द्फ्अ हाजा बतरीक जिळकी जावेगी।
- (अ) जबरन् जायदाद पर कृजा किया जावेगा-
- ( ब ) एक मुंसरिम मुक्रिर होगा वह तहसील करेगा-
- (ज) श्रुच्स इितहारीके वास्ते इम्तनाञ् ज़िरए इितहार किया जावेगा कि जाय-दाद मन्कूळा उसको हवाळे न कीजावे—
- (द) तमाम नायदाद गैरमन्कूळहके वास्ते सर्कार वह इन्तिजाम करेगी कि जो उसिकता मुल्क और रिवान मुल्क के मुआ़फ़िक हो—
- द्रफ्ञ १२०-अगर मुलिज़म इितहारी मयाद मुक्रेरह के अन्दर हाज़िर न हो तो जायदाद रियासत कब्ज़ व तसर्रफ़ में लेली जावेगी और जबतक ६ माह कामिल न गुज़र जावें नीलाम न की जावेगी और अगर जायदाद मन्कूलामेंसे कोई ऐसी शे हो जिस के छः माहतक रक्से जाने से अहतमाल खराब होजाने का है दरीं सूरत उसको हस्ब कायदह नीलाम किया जावेगा।
- द्फुअ १२१-अगर मुल्जिम इहितहारी दो बरस के अंदर हाजिर अदालत होकर यह बयान करे और सबूत कामिल रोवरू अदालत के पेशकरे कि बह हुनम असदरह से वे ख़बर और बाइल्म था और रूपोश व फुरार

नहीं हुआ था ऐसी हालत में बरातें कि सबूत कामिल तमामज़रे नी-लामी बाखिज़ रसीद हवाले मुलाज़िम किया जावेगा और वह तमाम इखराजात उस रक्षम से मिनहा किये जावेंगे जो अदालत की तर-फुसे खुर्च हुए हों।

# ( नमूनह इहितहार बग़रज़ हाज़री मुळ्ज़िम )

अन् अदालत मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वल मुकाम नोधपुर बइनलास सरदार भारत-सिंह नी साहब मिनस्ट्रेट दनह अव्वल मुकाम नोधपुर, गाह, हमारे रोबरू इस अमरकी नालिश पेश हुई है कि निहालिसेंह बल्द गोपालिसेंह कीम राजपूत हिन्दू भाटिया सिकनह धर्मपुर इलाकह मारवाड़ जुर्म कृतल अम्द का निसकी सना नेर फअं (३०२) तानीरात हिन्द मुक्रेरहें मुर्तकब हुआ है, या इर्तकाबका मुदतबा किया गया है तहरीर रिपोर्ट वारन्ट गिरफ्तारी से मालूम हुआ कि मुसम्मा निहाल सिंह मज़्कूर फ्रार या रूपेश होगयाहै लिहाना अन्रूय दितहार हाना हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मी निहालिसंह मज़कूर अन्दर मय़ाद (३०) योमके तारीख़ इमरोनहसे ब मुकाम नोधपुर हानिर होकर नालिश मज़कूर की जवाबदही करे। अल्मकूम १२ माह नौलाई सन् १८९४ ई.॥



दस्तख़त सर्दोर भारतसिंह मनिस्ट्रेट दर्जह अव्वळ

#### नमूनइ ( ब )

# ( हुक्म कुर्क़ी बराय बाज़री बिलजब शख्स मुलजिम )

बनाम अमीरचंद पुलिस इन्स्पेक्टर जोधपुर-

हरगाह हमारे रोबरू नालिश हुई है कि निहालसिंह वन्द गोपालसिंह कौम हिन्दू सिकनह धमपुर मुन्क राजपूताना जुर्म (कृत्ल अम्द) का मुर्तकव हुआ है या उसके इर्तकाव का शुभा किया गयाहै जिसकी सजा मजमूअ ताजीरात हिन्दकी दफ्अ (३०२) में मुक्रेर है और केफियत तामील वारन्टसे जी वरतवक नालिश मज़कूरक जारी हुआ था, यह द्यांपत हुआ था कि मुसम्मी निहालसिंह मज़कूर फ़रार या रूपोश होगया है, और बाद इितहार हस्ब नाब्तह इस हुक्मसे नारी और मुक्तहर किया गया था कि मुसम्मी निहाल सिंह वल्द गोपालसिंह मज़कूर मयाद (दो माह) मज़कूरके अन्दर हाज़िर होकर इलज़ाम मज़कूरकी नवाब दही करे और हरगाह मुसम्मी निहालसिंह बल्द गोपालसिंह मज़कूरके कब्ज़ह में नायदाद मुफस्सिल्ह धर्मपुरमें मौज़ूद है और उसकी कुर्क़ीका हुक्म हो चुका है लिहाज़ा बज़िर इस तहरीरके तुमको हुक्म दिया जाता है कि नायदाद मज़कूर को बज़िर अपने क़ब्ज़े में लानके कुर्क़ करो और ता सदूर हुक्मसानी इस अदालतके ज़र कुर्क़ी रक्सो और इस वारन्ट को मय इबारत पुक्तपर तहरीरी तसदीक़ तरीक़ तामील वारन्टके वापस करो-अल्मकूंम १२ अक्टूबर सन् १८९३ ई. ॥

दस्तख्त सर्दार भारतसिंह मनिस्ट्रेट दर्नह अव्बल.

# (समन बग़रज़ पेश किये जाने दस्तावेज़ या किसीशैंके)

द्फुअ १२२ — नव किसी अंदाळत फ़ीनदारी वाक रियासत हाय मुल्क राजपूतानह को ज़रूरी मालूम हो और कोई सबब वाक है मीनूद हो कि जिसके नाम समन या हुक्स जारी किया गया है या भेना जावे तो वह दस्तावेज या है मतलूबाको मुताबिक हिदायत मुन्दर्जंह समन या हुक्स मसदूरह अंदालत हाजिर न करेगा या जब इस बातका इत्म न हो कि दस्तावेज या दीगर है। मतलूबह ऐसे शल्स के क़ब्जह में है या जब किसी अंदालत देशी वाक राजपूताना का यह मन्शा हो कि तहक़ीक़ात या तजनीज़ या दीगर कार्रवाई तहक़ीक़ात या तजनीज़ मन्शाय वजुज़ तलाशी या मुआयनाक नहीं हो सकी दरीं सूरत अंदालत मज़कूर को चाहिये कि वारन्ट तलाशी सादर करे और जिसके नाम वारन्ट जारी किया जावे उसको लाज़िम होगा कि तलाशी और मुआयना में फ़ीरन मसरूफ हो।

द्फुअ १२३ - मगर किसी अदालत देशी को इस बात का इंक्तियार हासिल नहीं होगा कि दस्तावेजात मुतअङ्किक्ह डाकखाना व टेलियाफ़ के वास्ते वारन्ट जारी करे।

द्फुअ १२४-वारन्ट तलाशी में मुफ़स्तिलन् उस मुक़ाम या मकानके अजज़ सराहत तहरीर करदे कि नहां या निस्की तलाशी मक़सूद हो और ओहदहदार वारन्ट तलाशी को उसंकी पावदी करनी वाजिब होगा। द्फुअ १२५—सिवाय मिनस्ट्रेट दर्जह दोम व सोमके हरएक हाकिम फ़ौजदारी (मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वल ) को अगर तहकीकात करार वाकई की यह तहकीक होवे कि कोई मुकाम इस काम में आता है कि उसमें माल मसक का रक्साया फ़रोस्त किया जाता है या दस्तावेज जाली. या मोहरें नकली या काग्जात स्टाम्प मुलतविस या सिकाहजात मुस्तवेसा मुस्त्विजह रियासत देशी या इलाक ह सर्कार अंग्रेज़ी या उसका सामान इसमें रक्सा या फ़रोस्त या तैयार किया जाता है तो ओहदहदार मज़कूर को इस्तियार होगा कि अपने वारन्ट के जिरिसे किसी अहलकार मुतज़िल्ला पुलिस जो रतवह में कानिस्टबल से ज़ियादह तर रुतबा रसता हो तलाशी की इजाज़त दे। (१) बक़दर हाजत मदद साथ लेकर ऐसे मुकाम में दखल करे— (२) उस मुकाम की तलाशी हस्व मुसर्रह वारन्ट के करे। (३) हर एक चीज़ मुसर्रह दफ़ैआत मज़करा उस हाकिम फ़ौजदारी के हुजूर में पेश करदे—

द्फुअ १२६ - और अगर कोई वारन्ट तलाक्षी किसी दूसरे हिस्सह ज़िल्ल रियासत से सादिर हुआहो तो उन तमाम अशियाय को बहुनूर अपने ओफ़ी-सरके पेश करेगा कि जिसने वारन्ट तलाशी को बज़रिए अपने हुक्म कें पुलिस ओफ़ीसरके पास भेजाथा।

#### नमूनह

#### ( वारन्ट तलाज्ञी बगरज़ इन्क्जाफ़ हालखासजुर्म )

बनाम ( हमीदुद्धालां वन्द मसीउद्घाखां ) पुलिस इन्स्पेक्टर मंडार ।

हरगाह हमारे पास इत्तलाश पहुंचाई गईहै (या हमारे रोबरू नालिश हुई है) कि नुर्मनेर दफ़्अ़ (४६७) ताज़ीरात हिन्द दस्तावेज का जाली तौर पर मुरत्तव करना सर्ज़द हुआ है और हमको मालूम हुआ है कि वास्ते हुसूल अग़राज़ तहक़ीक़ात मतदायरा हाल निस्वत जुर्म मज़कूर हाज़िर करना औजार व रोशनाई व काग़ज़ वग़ैरह ज़रूरी और लाबूही है लिहाज़ा बज़ारेए इस तहरीर के तुमको इजाज़त दीजाती है कि और हुक्म होता है कि शे मज़कूरह (इनायतुल्लाखां वल्द अमीरल खां के मकान वाक़ ग़ाज़ीपूर तहसील अहरनपुर इलाक सिरोही) में तलाशकरो और अगर बह दस्तयाव न हो तो उसको फीरन इस अदालत में हाज़िर करो, और बफोर तामील

इस वारन्ट के वारन्ट को बाद सिब्त इबारत ज़हरी बतसदीक इस अमर के कि तुमने उसके मुताबिक क्या क्या अमळ किया भेजो। तारी ख़ु १३ जीळाई सन् १८९३ ई०

मेरे दस्तख़त और अदालत की मुहर से नारी किया गया! मुहर दस्तख़त सिंधी अमीरचंद मजि-स्ट्रेट दर्जह अव्वल्ल मुकाम सिरोही

# ( वारन्ट वास्ते तलाशी माल रखनेकी मुश्तबह मुकामके )

बनाम शहामत अंकी खां सब इन्स्पेक्टर पुलिस रोहेडा ।

हरगाह मुझको इंत्तलाअ दीगई है और उसकी तहकीकात बाजाब्तह के बाद मुझको यह बाबर कराया गया है कि ( मुहल्लह शाहपुरा के फर्डसशाहकी हवेली ) माल मसरूका रखने ( या फरोख्त ) के लिये मुस्तमल होती है ( या अगर उन अगराज़ मेंसे किसी एक के बास्ते मुस्तमल होता है जिनका तज़करह दफात मज़कूर में हो चुका है तहरीर करों ) लिहाज़ा इस तहरीरकी रूसे तुमको इंक्तियार और हुक्म दिया जाता है कि तुम मकान मज़कूर में भय उसी क़दर मदद के जो ज़रूर हो दाख़िल हो और दख़ल करने के लिये अगर ज़रूरत हो जब मुनासिब अमल में लाओ और मकान मज़कूर ( या और मुक़ाम ) के हरजुज़ की तलाशीलों और हर किस्मके माल को दस्तावेजात या काग़ज़ात स्टाम्प या मवाहीर या सिकह जात को गिरफ्तार कराके अपने क़्ब्नह में लाओ, और उन्में से उसी क़दर अशियाय को जो क़्ब्जह में आजाय फ़ौरन इस अदालत के रोबरू हाज़िर करों और बफीर तामील इस वारन्ट के उस वारन्ट की बाद तहरीर इबारत ज़ोरी मुशीर तसदीक इस अमर के कि तुमने तामील वारन्ट की क्या कार्रवाईकी इस अदालत में वापिस भेजों—

आज बतारीख़ १८ माह अगस्त सन् १८९३ ई०, मेरे दस्तख़त और अदालत

भी मुहरसे जारीकियागया।

मुहर

दस्तख़त गंगा सहाय मनिस्ट्रेट दर्नह दोम अहरनपुरा

#### मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

(48)

- द्रफ़ १२७—इसी तौर पर अगर किसी शख्स के बेजा तौरपर केंद्र रक्खे जानेकी किसी जगह और किसी शख्स की निस्वत शिकायत गुज़रे तो अदाछत उस जगह की तछाशी के वास्ते भी वारन्ट तछाशी हस्व मज़कूरह सदर जारी करसकती है और बाद तामीछ वारन्ट के हाकिम
  फ़ौजदारी अगर शख्स मज़कूर दस्तयाब होवे तो हुक्म मुनासिब
  सादिर करे-
- द्फुअ १२८-हर एक शक्स को जो उस जगह की अहतमाम करता हो जिसकी तळाशी के वास्ते ओहदेदार वारन्ट तळाशी व हाजिर और मौजूदह हुवाहो, हमातन वारन्ट की तामीळ कराने में मदद व अआनतदे और बिळा मज़ाहमत उन मुकामात में जाने दे और उसके साथ इसतरह पेश आये कि अहत्कार तामीळ कुनन्दा वारन्ट को माकूळ सहूळि-यत हो-
- दफ्अं १२९-अहळ्कार मज़कूरको अगर वारन्टका तामील करना ग़ैर मुमिकन मालूम होता होवे तो उसको लाजिम होगा कि बज़िरए तोड़ने उस मौक़े या दरवाज़हके अन्दर दाखिल हो मगर इसक़दर अहितयात ज़रूर करनी होगी कि अगर वह मुक़ाम ख़िल्वत ख़ाना हो जिसमें कोई औरत (जो शब्स गिरफ्तारी तलब न हो ) फ़िल्वाक मुक़ीम हो जो मुताबिक रिवाज आमके रोबरू नहीं निकले तो ऐसे शब्स या अहलकार पुलिसको लाज़िम है कि ऐसे ख़िलवत खानहमें दाखिल होनेसे पहले ऐसी औरतको इत्तला अ़दे कि वह उसमेंसे चलेजानेका इिक्तयार रस्ततीह और उसके निकलने और चलेजानेक लिये हर तरहकी सहलियत माकूलदे और बाद उसके मजाज़ होगा कि ख़िल्वत खानहको तोड़कर उसके अंदर जाय-
- द्फुअ १३०-कृब्लू तलाशीके ओहदेदार तलाशीको लाजिम होगा कि उस गिर्निन वाके कम अजकम चार बाशन्दगान शरीफ़को जहां मुकामतला-श्रतल्ब वाके हो तलाशीके वक्त हाजिर मौजूदह रक्से और जो फ़हरिस्त उन जुम्लह चीजोंकी जो दरसनाय तलाशी मज़कूर गिरफ्तार हों उन अश्रलास और नीज साहब खानहके रोबक मुरत्तब होंगी, और उस पर उन गवाहोंके दस्तख़त सब्त कराये जावेंगे मगर उन गवाहोंपर किसी किस्मका तशहुक हुनूरा

अदाळत वगैरहका ओहदेदारकी जानिबसे नहीं होगा और एक नकुछ उस साहब खानहकेभी हवाछह होगी।

दफ्त्र १३१-बर्शत मुनासिब हरणक हाकिम अदाइत की जदारी, मज़ाज होगा कि ऐसी दस्तावेज या के मृत्जिक्रह बालाको ज़ब्त रक्से, हरएक हाकिम अदालत की जारिको इस अमरका इस्तियार होगा कि वह मौके तलाशीके अपने सबस्त तलाश कराये।

# ( हािंश जामनी )

द्फ्अ १३२-कोई शख्स जो मुक्छमान काबिल जमानतमें जेर हिरासत अफ्सर स्टेशन पुसिस हो यह अझलतमें हाज़िर हो दौरान कार्रवाई अझलतमें ज़मानत दे तो ज़मानत पर बशतें कि मंजूरी अफ्सर पुलिस या अदालतजाती मुचलका पर हस्ब शरायत मुन्दर्जह ज़मानत हाज़िर होगा रिहा कियाजावें।

# मुचलकह और ज्यानतनामह वक्त तहकीकात इन्तदाय संबद्ध अंदालत.

में मुसम्मी नथमळ अगरवाळ सकिन भानपुरा इळाकह जैपुर कि जुभेज़र दफ्ञा (३२५) ताज़ीरात हिन्द माधूज होकर रोबरू साहब मिनस्ट्रेट बहादुर मुकाम कोह आबूके हाज़िर आयाहूं और मुझसे जमानत वास्ते हाज़िर होने बीच अवाळत मिजस्ट्रेट और अवाळत आळाके अगर जरूरत हो, तळव हुई है इस तहरी-रकी रूसे इक़रार करताहूं कि तहक़ीकात इन्तदायके हर रोज़पर जो इस जुमेकी बाबत अमळमें आये मिजस्ट्रेट मज़क़रकी अवाळतमें हाज़िर हूंगा और अगर वह मुकहमा तजवीज़के छिये किसी अवाळत आळामें सुपुर्द किया जावे तो अवाळत मज़कूरमें भी वास्ते जवाबदही इळनामके जो मुझपर ळगाया गयाहै मौजूद और हाज़िर हुंगा अगर हाज़िर होनेमें कसूर करूं तो मुबळिग् ५०) पचास रुपये बतौर तावान मस्कह मुअज्ञमा कैसर हिन्दको अदाकरूं-मवहरख़ह १२ सितम्बर सन् १८९३ ई०

अऌ्अ़ब्द

गवाह

#### (५६) मजमूआजाञ्तहफ्रीजदारी।

#### (अगर मुचलके की ज़ह्ररत हो तो उसका नमूना यह है)

मैं इस तहरीरकी रूसे इक्रार करताहूं कि मुसम्मी नथमळ अगरवाळकी तरफ़स ज़ामिन इस बात काहूं कि इस तहकी क़ात इन्तदाई के हररोज़ जो इळ ज़म करार दाद अपर नाम्बुर्दहकी बाबत अमळमें आये मुसम्मी नथमळ अगरवाळ बनिया मज़कूर अदाळतेमें हाज़िर होगा और अगर वह मुक़ हमा अदाळत अगळामें सुपुर्द होवे तो वह वास्ते जवाबदही के उस अदाळतमें हाज़िर होगा और अगर वह हुजूरी इन्हराफ़ यानी वादहके खिळाफ़ करे तो मैं ५० पचास रूपये बतीर तावान रियासतको अदाक रूंगा। मवई खह १२ माह सितम्बर सन् १८९५ ई०

अरुअ़ब्द

गवाह शुद्

गिरिधारीलाल

हजारीछाछ

- द्फ्अ १३३ अगर मुक्दमा गैर काबिछ जमानतमें बहाछत दौरान् तहकीकात व तफ़तीश या वतजवीज़ जुमें अफ़सर पुछिस या अदाछत मजूज़ को गुमान गाछिब होवे कि इस मुक्दमहमें बर्खिछाफ़ मुद्जिमके सबूत नहीं है तहकीकात मज़ीदं करनेसे और सबूत बहम पहुँचेगा तो ऐसी सूरतमें अदाछत या अफ़सर मज़कूरको मजाज़ होगा कि मुद्जिमको मुचछकह व ज़मानत पर रिहा करे और हर अदाछत मजाज़ है कि जब ज़रूरत हो मुछिनम छूटेहुएको मुक्रर गिरफ्तार कराके हिरासतमें रक्खे।
- द्धफ अ १३४ तादाद मुचळका बिछहाज हालात मुक्दमह बतजवीज अदालत करार दीजावेगी और अदालत आलाको इस्तियार होगा किसी मुल्जिमको जमानत पर रिहा करे या तादाद जमानत मतलूबह अहलकार पुलिस या मिजिस्ट्रेटको कम कराये।
- द्फः १३५-बाद तकमील मुचलका व जमानत मुल्जिम रिहा किया जावेगा और अगर जेलखानहमें मौजूद होवे बज़रिये हुक्म मुहतमिम जेलखा-नह मुलजि़मको रिहाई दीजावेगी—
- द्फुञ् १३६-अगर बवजह गृछती या बवजह फुरेब जामनान गैर काफी होनाय या जामनान बगुरज तोड़ने जुमानत अदाछतमें द्र्क्वीस्तदें तो द्रीं सुरत मिनस्ट्रेट वारन्ट गिरफ्तारी जारी करेगा और जब वह

हाज़िर हो तो मिनस्ट्रेट हुक्म देगा कि मुचळका और ज़मानत कुछन् या थोड़ा तोड़ दिया जावे और मुळज़िम जामिन काफ़ी बहम पहुँचाये अगर वह हुक्मकी तामीळमें कासर रहे तो अदाळत उसको हिरासतमें रक्से।

#### नमृनह

# (वारन्ट वास्ते रिहाई मुल्लिम जो वक्सूर अदम इदखाल जमानत के केद हुआहो)

बनाम अकबर अलीखां सुपरिंटेंडेन्ट जेलखाना रियासत सिरोही-

हरगाह इस अद्छात के वारन्ट मबरुंख़ ५ अगस्त सन् १८९३ ई. के बमूजिब मुसम्मी नूरुद्दीन तुम्हारी रियासत में सुपुर्द किया गयाथा और उसने बादृह बश्मूछ अपने ज़ामिन या ज़ामिनों के मुबछका छिख दिया है छिहाजा तुमको इंग्लिन्यार और हुनम दिया जाता है कि फ़ौरन् मुसम्मी नूरुद्दीन अपनी हिरासत से रिहा करो व इल्ला उस सूरत में कि वह किसी और बजहसे हिरासत में रखनेके छायक हो— आज बतारीख़ १५ अगस्त सन् १८९३ ई. को हमारे दस्तख़त और मुहर अदाछत से जारी किया गया—

हरनारायण मनिस्ट्रेट दर्जह अव्वरू रियासत सिरोही.



द्फ़ अ १३७ - अ़दालत या अहरकार पुलिस जो किसी शल्स को हुक्म तहरीर मुच-लका या ज़मानत का दे (सिवाय मुचलका तक चलनेके) यह हुक्म देसकी है कि बजाय तहरीर मुचलका वगैरह मुबलिंग नक़द या परामेसरी नोट या करेंसी नोट सकीरी या और कोई काग़ज़ जो उस रियासत में बतौर नक्दके उस इलाक़ह रियासत में रायज हो दाख़िल करें-

दुफ् अ १३८ - अगर मुळ जिम खिळाफ़ इक्रार तहरीर कर्दा के अमळ करे यानी हस्ब इक्रार खुद हाजिर व मीजूद न होवे तो वह रूपया ज़ब्त होगा और अगर सिर्फ़ मुचळकह व ज़मानत पर मुळ जिम रिहा हुआथा:तो अगर वजह काफ़ी ज़ाहिर न की जावे या तावान अदा न होवे उस सूरत में ज़ेर तावान बृज़्रिए कुर्क़ी व नीळाम जायदाद मन्कूळह शरूस मज़कूर वसूळ होगा ।

दफ्अ १३९-और अगर इस तरह भी वसूछ न होने तो मुचछका या जमानत नामा का नवीसन्दह मस्तूजब केंद्र दीवानी का होगा, जिसकी मयाद छै माह से जियादा न होगी और अदाछत मुनासिब समझे तो कोई जजू तावान मुआफ़ कर सकती है तमाम अहकाम मुत अछिका बाब हाजा काबिछ अपीछ ब अदाछत आछा होंगे॥

द्फ़ अ़ १४०—अ़दालत हाय बाला दस्त भी इस अमरेके मजाज़ होंगी कि अगर नवीसन्दह मुचलका उसकी अ़दालत में इकरार तहरीरी करे और हाज़िर न होवे तो किसी अ़दालत मातहत को हुक्म दे कि वह ज़रे तावान मुन्दर्जह मुचलकह बसूल करे।

# (नमूनह)

#### ( वारन्ट कुर्क़ी जहत वसूछ जरे तावान मुंदर्जह मुचछकह )

बनाम अभीर अ्छीख़ां—मुहतिमिम स्टेशन नम्बर (२) मुक़ाम रियासत सिरोही— हरगाह मुसम्मी नूरुद्दीन अपने मुचलकहके मुताबिक बवक १० बने सुबहके हाज़िर नहीं हुआ है और इसी क़सूरे मुबलिग ५०) पचास रुपये रियासत फ़लांके हुज़ूर अदा करने का ज़िम्महवार होग या है—

और हरगाह मुसम्मी नुरुद्दीन मज़कूर को इत्तळाअ बाज़ान्तह दी गई है मगर बा वजूद इसके नाम बुदहने मुबिछिंग मज़कूरको अदा नहीं किया है और न इसकी कोई वजह काफ़ी ज़ाहिरकी है कि उस से ज़रे मज़कूर जबरन क्यों न वसूछ किया जावे, छिहाज़ा तुमको इल्टित्यार और हुक्म दिया जाता है कि जिस क़दर माछ मन्कूछा ममछूका मुसम्मी नुरुद्दीन वल्द किफ़ायतुद्धा मज़कूर ५०) पचास रुपथे मुक़ाम फ़ैज़ाबादके अन्दर मिछे उसको बज़िरए क़ब्ज़ा म छाने और रोक रखनेके कुर्क करो। और अगर ताबान मज़कूर तीन रोज़क अन्दर अदा न किया जावे तो माछ मकहत्का मज़कूर को या उसका उस क़दर जुज़ जो बग़रज हसूछ तादाद मज़कूरके काफ़ी हो—नीछाम करो और बफ़ीर तामीछ हो जाने वारन्टके केफ़ियत इस बातकी छिस भेजो कि वारन्टकी तामीछ क्योंकर हुई—

आज तारीख़ २० माह अगस्त सन् १४९५ ई० हमारे दस्तख़त और मुहर अदाळत से जारी किया-

मुहर

दस्तख़त रामचंद्र मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल सिरोही

# (नमूनह)

# ( इत्तलाञ्नामह बनाम जामिन वक्त उद्दल शर्ते मुचलकह खास )

जामनी

बनाम गिरिघारी छाछ साकिन आबू-

हरगाह तारी ख़ १२ माह सितम्बर सन् १८९५ई० को तुम मुसम्मी नथमल भानपुरहकी तरफ़ से बदीं इक़रार जामिन हुई थी कि मुसम्मी नथमल माल मज़कूर तारी ख़ २ दिसम्बर सन् ९४ ई० को इस अदालतमें हाज़िर होगा और यह कि अगर वह हाजिर न हो तो तुमसे मुबलिंग ५० पचास रुपये बतौर तावान रियासत सिरोहि के हुनूरमें अदा करोंगे और हरगाह मुसम्मी नथमल मज़कूर अदालत हाज़ों हाज़िर नहीं हुआ है और उसकी ग़ैर हाज़री के बाअ़स तावान तादादी ५० पचास रुपये तुम्हारे ज़िम्मह बाजिबुल अदा होगया है लिहा ज़ा तुमको हुक्म होता है कि तावान मज़कूर अदाकरों व बतारी ख़ इमरोज़ से (१५) पंद्रह दिनके अंदर इसबातकी वजह ज़ाहिर करों कि ज़रे मज़कूर तुमसे क्यों जबरन वसूल न किया जावे—आज बतारी ख १२ माह अकंट्रबर सन् १८९४ ई०

हमारे दस्तख़त और मुहर अ़दालतसे जारी किया गया । दस्तखत रामचंद्र मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वल रियासत सिरोही ॥



#### नमूनह ( वारन्ट कुर्क़ी बनाम जा़मिन )

बनाम शेर अलीख़ां पुलिस इन्सेक्टर-

हरगाह मुसम्मी गिरिषारी छाछ जामिन वास्ते हाजरी मुसम्मी नथमछ के हुआ था कि अगर वह हाजिर अदाछत न होगा, और मुसम्मी गिरिषारी छाछ मज़कूर ने ज़-मानत नामह की तामीछ में क़सूर कियाहै और इस वजह से मुबछिग ५०) पचास रुपये तावान मुन्दर्जह ज़मानत नामह इस रियासत के हुजूर में दाखिछ करनेका जिम्म हवार होगयाहै, छिहाजा तुमको इल्तियार और हुक्म दिया जाताहै कि मुसम्मी गिरिषारी छाछ मजकर की जिस क़द्र जायदाद मन्कूछ जिस्म सिरोही तुमको दस्तयाब हो उसको बज़रिए कब्जह में छाने और रोक रखने के कुक़ करो अगर वह तीन रोजके अन्दर अदान किया जावे तो जायदाद या उसका उसकदर जुज़ जो

तावान मज़कूर के वसूछ के छिये काफी हो नीछाम करदो और बफीर तामीछ होजाने इस वारन्ट के इस बात की कैफियत छिखो कि तुमने बतामीछ इसके क्या करिवाई कीहै-आज बतारीख २ माह अक्टूबर सन ९५ ई०को हमारे दस्तख़त और अदाछत की मुहर से जारी किया गया ॥

दस्तखृत रामचंद्र मजिस्ट्रेट दर्जह अव्यल राज्यसिरोही मुहर

#### नमूनह (वारन्ट हवालगी ज़ामिन शख्स मुल्लांमके जो ज़मानत देकर रिहा हुआहे.)

बनाम करीम अछीखां सुपरिन्टेंडेन्ट नेळखानह दीवानी राज सिरोही-हरगाह मुसम्मी गिरिधारी लाल जामिन वास्ते हाज्रीके हुआहै और वादायाकि अगर हाजिर न सरसके तो मुबल्लिंग ५० ) पचास रुपये रियासतको अदा करे चूंकि गिरिधारी ठारु मज्कुरने खि**राफ़ शर्त जुमानत नामहके अमरु किया है और** इस वजहसे तावान मुन्दर्जह ज़मानत नामह दबीर सिरोहीको वाजिबुळ अदा होगया है और हर-गाइ मुसम्मी मज़कूर जामिनने बा वस्फ जारी होने इत्तलाञ् नामा बा जाब्तह ब नाम उसके मुबलिंग मन्कूर अदा नहीं किया है और न वजह काफी इसबातकी ज़िहर की है कि वह तादाद तावान उससे जबरन क्यों न वसूल किया जावे और वह तादाद उसकी नायदाद मन्कूछाके कुर्क़ी व नीळामसे वसूछ नहीं हो सकती है और इस वनहसे उसके नाम हुक्म हुआ कि तामयाद नेळखाना दीवानीमें केंद्र रक्खा जावे-छिहाजा आप सुपरिन्टेंडेट जेळखानहको इनाज़त और हुक्म दिया जाता है कि इस वारन्टके साथ पहुँचतेही मुसम्मी गिरिधारी ठाळको अरनी हिरासतमें छायें और उसको मयाद दो (२) माह मज़कूरके छिये जेळखानह में हिफ़ाज़त से रक्खें और इस वारन्टको बाद छिखने तसदीक तरीक तामील वारन्टके वापिस भेजें-अना बतारिख २ माह अक्टूबर सन् १८९४ ई० हमारे दस्तखत और अदाळतकी मुहरसे जारी कियागया ॥

दस्तख़त रामचन्द्र मिनस्ट्रेंट दर्जह अव्वल्ल सिरोही



(बाब चौदहवां)

(तरीक़ह क़ल्मबंदी शहादत बमुक़हमात फ़ौजदारी)

दफ़ १४१-उमूमन तमाम शहादत जो मुक़हमात फ़ीजदारी छीजावे ब मुवाजह मुछ जि़म छीजावेगी-

नक्शह अ्लामात जो समयात आम्मासे पैदा होती हैं और जो पुळिस और देशी तबीब व डाक्टरोंके कार आमद हैं।

| साम्मयात         | देशीनाम                                | अ् <b>लामात</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अर्सनिक          | समुरकार<br>संखिया<br>इरताळ<br>मुत्सभिळ | कैकरना-श्विकम्में द्दें व जलनका होना-बहुत प्यास-<br>कभी बदनका सर्दे होजाना ऐंठन ऐजा और नींद्                                                                                                                                                                                   |
| <b>अ</b> ।पियम्  | अफ़यून                                 | नींद आंखोंकी पुतिछियां छोटी होजातीहैं कमाछ वे-<br>होशी वदनमें पसीना कभी२ के होतीहैं                                                                                                                                                                                            |
| एकोनायंट         | अफ़ीम<br>विष                           | सन्सनाहट, झन्झनाहट-दहनमें व हळक और<br>बाद अर्ज़ी ऐज़ामें-कफ़ मुँहमें नींद कभी ऐंठन या<br>दीवानगी या फ़ाळिज़-                                                                                                                                                                   |
| धतूरा            | धतूरा                                  | नींद आंखोंकी पुतिकियां चढ़जातीहैं-दीवानगी-बे<br>होशी-शाज़ के                                                                                                                                                                                                                   |
| नेक्स व<br>मेंका | क्षच्छा                                | ऐज़ा शकनी—उसके बाद बदनका सख्त ऐंठ जाना- बीर अकसर दंदान पढ़ना—बदनका ऐंठना कुछ देर बंद होजाताहै—और तब फिर होताहै—अकसर बिछा किसी सबब ज़ाहिरी के उससे उम्मन् कुछे बदनको तासीर होजाती है कमसे कम वक्त जो अछामातके ज़ाहिर होनेमें छगताहै कमसे कम जो मौतके पेश्तर गुज़रताहै एक घंटाहै |

(नोट) मिन्जुम्छह अलामात मजकूरह बाला मुम्किन है कि कोई अलामत जाहिर भी नहो, गो ज़हर जिससे कि वह पैदा होती हैं खिलाया गया हो।

| सम्मियात                                                | उमूमत् ज़हर खाने व<br>ज़ाहिर होनेमें जो | उमूमन् वक्त<br>जो मौत तक<br>गुज़रताहै           |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| अर्धनक<br>ओपियम्<br>एकोनाइट<br>धतूरा<br>नेक्स-<br>वमिका | हैं से<br>१५ मिनट<br>५ से<br>१४ से      | एक घंटा<br>ऐज़न्<br>०<br>१० मिनट ॰<br>१ एक घंटा | ६ से १२ तक<br>६ से १२ तक<br>१ से ८ तक<br>६ से १२ तक<br>६ से १२ तक |

# सवालात कि जो गवाहान् तिब्बी और गवाहान् दीगरसे खास मुकद्दमातमें किये जासकते हैं।

नम्बर अव्वल-सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे ब मुकद्दमह इश्तबाह ज़हर खुरानी बाद मुलाहिजह लाश किये जा सकते हैं-

- (१) तुमने लाश शरूष फ़लां साकिन फ़लांका मुलाहिजा किया और अगर किया तो क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्त में सबब मौतका क्या है और अपनी वजूहात बयान करो?
- (३) उसके जिस्म पर तुमने कोई जाहिरी निशान सल्ताक देखे अगर देखे तो उनको बयान करो ?
- (४) तुमने ठाश को ज़ियादह तर मुछाहिजा करने पर कोई अछामत ग़ैर मामूळी देखीं ? अगर देखीं तो उनको बयान करो ?
- (५) इन अळामात को तुम किस चीज़की तरफ़ मन्सूच करते हो मर्ज़ या अइर किसी और संवक्ती तरफ़ ?

अगर ज़हरकी तरफ़ तो किस किस्म का ज़हर है ?

- (७) तुमने अपनी राय में ज़हन नशीन कर लिया है कि कौन ख़ास ज़हर सिलाया गया है ?
- (८) तुमने छाश में कोई अछामत मरीजाना सिवाय उनके जो बमुक्इमात फछां किस्म जहर खूरानीदगी उमूमन होती हैं दिसीं अगर देखीं तो उनको बयान करो?
- (९) तुमको कोई मर्ज़ मालूम है कि जिसमें अलामात वादवफ़ातके ऐसी होती हैं कि जैसे तुमने इस मुक्हमहमें देखीं ?
- (१०) किसी बातमें अळामात बाद वजात उस मर्ज़के उन अळामातसे मुख्त-ळिफ हैं कि जो तुमने इस मुक्दमहमें देखी हैं ?
  - (११) ब वक्त हयात उस मर्ज़के क्या अळामत होती हैं ?
- (१२) मुक्दमात जहर खूरानी फ़्छां जहर क्या कोई अ़छामत बाद वफ़ातके उमूमन होती हैं इछा इस मुक्दमहमें तुमने कीनसी नहीं देखी?
- (१३) जो अ्छामात तुम बयान करते हो क्या वह खुद्बखुद मअ्देमें बाद वृफातके पैदा नहीं हो सकती ?
- (१४) क्या मऽदाः और अन्ति व्यांकी हाल्तिसे मालूम होताथा कि के और असहाल हुई या नहीं हुई ?
  - ( १५ ) खूरा नींदगी ज़हर फ़लांकी क्या अलामत हैं ?
- (१६) उमूमन दर्मियान खाने ज़हर मज़कूर और आगाज ज़हूर अळामात किस कदर अर्सा गुजरता है ?
  - ( १७ ) कितनी मुद्दत म ज़हर फ़ळां उमूमन तासीर क़तळकी रखता है ?
- (१८) तुमने माहा (मऽदा) और अन्ति हियों का (या कोई दीगर है) साहब मुम्तिहिन अञ्चयाय मुरक्कबके पास भेजाथा ?
- (१९) वो माहा (दीगर है) व मुर्जरद निकालने लाहा से तुम्हारे सामने सर्व मुहर बंद हुआ था?
- (२०) बयान करो कि किस तरफ़ में उसको बंद किया था और मुहर का क्य निशान था?
- (२१) तुमको साहब मुन्तिहिन अश्चया मुरक्तव का जवाब भेजा अगर भेजा तो रिपोर्ट पेशकर्दा वही रिपोर्ट है कि जो तुम्हारे पास पहुँची थी ?
  - (२२) अगर औरत जवान हो रहम पोटर्स यानी रहम का क्या हाछ था ?

#### (नम्बर २)

# सवालात कि जो गवाह गैर तिब्बि से ब मुक्द्मा मुइतबह ज़हर खुरानीदगी में किये जा सकते हैं

- (१) तुम शब्स फ़लां साबिक साकिन फ़लां को जानतेथे अगर जानतेथे तो तुमने उसको बै।मारी साबिकमें या आगे कभी देखाथा ?
  - (२) किस मर्जकी अ्लामात तुमने देखी कि जिसके बाअस वह बीमारथा ?
  - (३) उस सदमहके पेश्तर वह खूब तन्दुहस्तथा
  - ( ४ ) क्या अलामात मज़कूर नागहां ज़ाहिर हुई ?
- (५) वक्त खुर्दनोश आख़िरीं और आगान इनहार अ्छामतके दिभयान् किस-कदर अर्सा गुनरा ?
- (६) (अगर मौत वाकै हुई हो) आगान इनहार अलामत और मौतमें किस कृदर असी गुन्रा?
  - (७) खाना आख़िर किस चीजका बना हुआथा?
  - (८) किसी और ने भी उस खानेमेंसे फ़्टां शब्सके साथ खायाथा ?
  - (९) और उनकी यही हालत हुई ?
  - ( १० ) आगेभी कभी शख्स फ़र्छा को हमची सदमा हुआथा ?

अगर सवाल अव्वलके जवाबमें कोई अलामत अलामात ज़ैलमेंसे बयान करनी मतरूक होगई हो तो उसकी निस्वत खास सवालात हस्व ज़ैल पूछे जावें ॥

- (११) के हुईथी ?
- (१२) असहाल हुआथा ?
- ( १३ ) पेटमें कोई दुई तो नहीं हुए ?
- ( १४ ) फुंडां शब्स प्यासाथा ?
- ( १५ ) क्या उसको जाफ होगयाथा ?
- ( १६ ) क्या वह दर्द सिर या दौरान सिरकी शिकायत करताथा ?
- (१७) क्या वह ऐसा माळूम होताथा कि वंह अपने ऐज्यको सुतहर्रिक नहीं कर सकता
  - (१८) क्या उसको नींद गुफळतकी थी ?
  - ( १९ ) क्या वह बेहूदा बकताथा ?
  - (२०) तश्तुन हुआथा ? 🐣
  - (२१) क्या वह मुँहके सास नायकहकी शिकायत करताथा ?

- ( २२ ) क्या उसने खाने पीनेमें कोई ख़ास ज़ायका माछूम किया ?
- (२३) हरकात तशञ्जुजमें जो अर्सा गुज़राथा उसमें वह कभी होशमें भी आयाथा, यह अळामत "कुचळा" की है ?
- (२४) वह अपने मुँह और हलकमें जलन और तेज़ द्देंकी शिकायत करताथा या ऐज़ामें तेज़ द्देकी या उनकी जलन होजानेकी शिकायत करताथा ?—यह अलामत मीठातेलिये की है ?

#### नम्बर (३)

#### सवालात कि जो गवाह तिब्बी से मुक़द्दमह मग्रे मुक्तबह ब सबब ज़रूम या सदमा में बाद मुलाहिजा नाज्ञ मुद्दी के किये जा सकते हैं।

- (१) तुमने शख्स फ़ळां साकिन फळांकी नाशका मुलाहिला किया और अगर मुलाहिला किया तो क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है?अपनी बजूहात बथान करो ?
- (३) तुमने इसके निस्म पर कोई निशान ज़ाहिरी सख्तीके देखे अगर देखे तो उनको बयान करो ?
- (४) तुम्हारी क्या राय है यह ज़रर पेश्तर मौतके या बादके पहुँचाई गई हैं अपनी बजूहात बयान करो ?
- (५) तुमने अन्दर से नाश को देखा बयान करो अगर तुमने कोई अछामात गैर मामूळी मुळाहिजा करीं ?
- (६) तुम कहते हो कि फ़ळां अमर बाअ़स मौत का हुआ बयान करो कि किस खास तरीक़ में मवस्सर क़त्छ हुआ ?
  - (७) तुमने जिस्म में कोई अ्छामत मर्ज़की देखी ?
- (८) अगर तुमने देखी तो क्या तुम्हारी दानिस्त में अगर मुत्वफ्फ़ी इस मर्ज़ का मरीज़ न होता तो ज़रर रसानंदा फिर भी मवस्सर क़तल होता ?
- (९) क्या तुमको यकीन है कि उसके इस मर्ज़के मरीज़ होनेसे फिर इत्तफ़ाक़ तन्दुरुस्त होजानेका ज़रर रसानंदासे करिदया ?
- (१०) क्या इन्रार मन्तूर सब मिलकर उमूमन साफ मुहल्क नानके थे या मिन् जुम्ला उनके कोई एक ज़रर मुहलक नानथा ?
  - ( ११ ) जुरर मज्कूर दस्ती ज़ीरसे पहुंचाये गयेहैं या बज़िरए किसी हथियारके ?

- ( १२ ) जुरुम्भें तुमने कोई और शै तो नहीं देखी ?
- ( १३ ) किसी किस्मके हथियारके जिरिसे जरूम पहुंचाया गया है ?
- (१४) क्या तुम्हारी दानिस्तमें ज़रर रसानंदह हथियार (नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट) मीज़दासे कि जो तुम्हारे रोबरूही पहुँचाये जासकते हैं?
- (१५) क्या मृतवफ्की बाद पहुँचने ज्ररके (इसक्दर दूर) चळसकताथा या बोळ सक्ता वगैरह?
- (१६) क्या तुमने अनुरूष इन्म कीनिया बतरीक़ दीगर दागको (या हथियार पार्चावगैरह) नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट को कि जो तुम्हार रोबरू है तहक़ीक़ किया?
  - ( १७ ) क्या तुम्हारी दानिस्त में दाग हाय मज़कूर खून के दाग हैं ?
- (१८) तुम्हरी दानिस्त में जरर पहुंचने और वकूअ़ मौत में किस कदर असीगुज्रा है?
- (१९) ज़रूम किस समत में था और तुम कयास कर सक्ते हो कि बिलिहाज़ तरह इस्तंकामत शरूस ज़रर रसीदा के शरूस ज़रररसां की तरह इस्त कामत क्याथी ?
- (२०) क्या यह मुमिकिन है कि कोई शरूस इस किस्मका ज्रूम खुद्बखुद अपने जिस्म पर लगा छेवे और अपने दलायल बयान करो ?

# ( ज़रूम गोली बन्दूक)

- ( २१ ) ठीक ठीक सिम्मत ज़रूम के बयान करो ?
- (२२) क्या जस्म की शक्छ से यह मालूम होताथा कि बन्दूक नजदीक बदन के चलाई गई थी कि या उसी फ़ासिल्ह पर कुछ ?
  - (२३) तुमने कोई रस्सा या गोळी या कहीं या कोई और शै जरूम में देखी (या शै फुळां) पार निकळ गईथी
- (२४) क्या यह मुमिकिन अल्क्यास है कि तुमेंने सूराख़ वदखूळ को सूराख़ अख्राज समझा हो?

## (नम्बर्४)

## सवालात जो गवाह तिब्बीसे मुक़्दमह बच्चेके मारनेमें बाद मुलाहिज़ा नाज्ञके हो सक्ते हैं ।

(१) तुमने फ़्लां छड़की या छड़केको देखा जो साहब सुपरिन्टेन्डेन्ट गुलिसने तुम्हारे पास बतारीख़ सन् १८ ई० भेजाथा देखा-अगर देखा तो क्या देखा?

- (२) क्या तुम कह सकते हो कि बचा मज़कूर बिल्कुल ज़िन्दा पैदा हुआथा या मुद्रीथा अपनी रायकी वजूहात बयान करो ?
  - ( ३ ) तुम्हारी दानिस्त में मौतका क्या बाअस था अपनी वजूहात बयान करो ?
- (४) तुम्हारी यकीन में बचाकी रहमी उमर किस क़दरथी, अपनी वजू-हात बयान करो ?
- (५) तुम्हारी यकीन में बचेके रहमसे बाहर होनेकी कितनी उमरथी-अपनी बजूहात बयान करो ?
- (६) तुमने जाहिर्में कोई अ्छामत सम्भी या कोई निशानात गैर मामूळी देखे अगर देखे तो उनको ठीक २ बयान करो ?
- (७) तुमने अन्दरसे अन्दुछ मुळाहिजा जिस्मके कोई कोई शुलामात मरीजाना या गैर मामुळी देखे—अगर देखे तो उनको ठीक २ वयान करो ?
- (८) क्या तुमको यक्ति है कि ज़रर छगे हुए जो तुमने देखे क्बछ मौतके पहुं चाये गये हैं या पीछे-अपनी बजूहात बयान करो ?
- (९) क्या तुम कह सकते हो कि ज़रर मज़कूर किसतरह पहुँचाये गये हैं अपनी वजूहात बयान करो ?
- (१०) तुम्हारी दानिस्तमें जरर इत्तिफ़ाकिया हैं कि नहीं, अपने बजूहात बयान करो ?
  - ( ११ ) बचहने दम कुल्लन या जुनन लियाथा या बिल्कुल नहीं लिया था ?
- (१२) तुमने फ़ढ़ां औरत वाल्दा मुद्दी बचाके निस्मको मुढ़ाहजा किया अगर किया तो क्या तुमको यकीन है कि वह थोड़ी मुद्दतसे बचा जनी है। तुम तखमीनन् उसके बचा जनकी तारीख़ कह सकते हो—अपने वजूहात बयान करो ?

# (नम्बर ५)

# सवालात कि जो गवाह तिन्बीसे मुक़ह्मह मुश्तबह मैं।त बज़रिए फ़ांसी या दम घोटनेमें हो सकते हैं।

- (१) तुमने शरूष फ़ळां साकिन फ़ळांके जिस्मको मुळाहिला किया अगर किया तो तुमने क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्तमें मौतका क्या सबब है अपनी रायकी वजूहात बयान करों?
  - (३) तुमने जिस्मपर बाहरसे कोई अ़ुछामात सरूती की देखीं ?

(४) अन्दुळ मुलाहिज्ह नाशेक तुमने अन्दरसे कोई अलामात गैर मामूली मुळाहजा कीं ?

(५) जब तुमने नाशको देखा तो कोई रस्सा या कोई इस किस्मकी चीज तुमने

उसके गळेके गिर्द देखी ?

(६) क्या तुम कह सकते हो कि अ्लामत (अ्लामात) कि जो तुमने देखी कृब्लमातके पैदा हुई या बाद मीत के ?

(७) तुम्हारी दानिस्तमें किस शैसे मुतवफ्फ़ी फांसी दियागया है या उसका दम

रोका गया है ?

(८) क्या निशान जो तुमने देखा रस्से से या किसी और शैसे (नम्बर पुळीस चार्ज सेन्ट) कि जो तुम्हारे रोबरू हो सकता है ?

(९) तुम्हारी दानिस्त में इस रस्सह से यह जिस्म छटकाया जा सकता था यानी यह रस्सा बदन के वज़न को बरदाइत कर सकता थां ?

#### (अगर दम घोटा गया)

(१०) जो जरर तुम बयान करते हो क्या उनके पैदा करने में बहुत सर्व्ता और जोर चाहिये ?

# (नम्बर ६)

# सवालात जो मुक़द्दमह मुश्तवह मौत बज़्रिए डूबने बाद मुला-हिज़ा नाञ्च बाद वफ़ात के गवाह तिब्बी से हो सकते हैं।

- (१) तुमने श्रष्स फ़ळां सिकन फ़ळां के नाश का मुळाहिजा किया, अगर देखा तो क्या देखा?
  - (२) तुम्हारी दानिस्त में मौत का सबब क्या है, अपने बजूहात बयान करो?
- (३) क्या जिस्म पर बाहर से कोई अळामात सख्ती की था अगर थी तो उनको बयान करो ?
- ( ४ ) अन्दुल मुलाहिना मनीद नाश अगर कोई अलामात गैर मामूली तुमने देखी हैं तो उनको बयान करो ?
- (५) क्या तुमने कोई और शैं मसळन घास वगैरह मुतवफ्फ़ी के पांव में या हाथों में या हवा के गुज़रगाहों में या किसी और जुजबदन में छगी हुई देखी?
  - (६) नादा में कुछ पानी था?

#### (नम्बर्७)

# सवालात कि जो गवाह तिब्बीसे मुक़द्दमह ज़िना बिलजब्र मुबय्यना में हो सकते हैं।

- (१) तुमने मुसम्मात-के निस्मका मुळाहिजा किया अगर किया तो वकूअ जिना बिळ्जब मुबय्यनाके कितना मुद्दतबाद किया और क्या देखा?
- (२) तुमने फर्ज़ या उसके अज़जाय मुत्तासिला के नज़दीक कोई अलामत सर्वती की देखी?
- (३) क्या यह ज़रर इस क़िस्म के हैं कि वह इर्तकाव ज़िना बिल्जब से भी हैं सिकी है ?
- (४) पर्दा फटा हुआथा (वाज़ होवे कि यह सवाल सिर्फ़ उसी मुक़द्दमह में पूछना चाहिये कि जिस्में छड़की खुर्दसाल से ज़िना बिल्जब किया गया हो )।
  - (५) सिवाय इनके तुमने और कोई निशान सक्ती के औरत के जिस्म पर देखे?
  - (६) क्या वह औरत उमर में बाळिगाथी ?
  - (७) तुम उसकी उम्र तख्मीनन् कहसके हो ?
- (८) औरत मज़कूर को तुमने मज़बूत और तन्दुरुस्त देखा या ऐसी कमज़ोर यी कि वह इक़दाम ज़िना बिळनब नहीं रोक सकती थी ?
  - (९) तुमने मुछजि़म के जिस्म को मुछाहिजा किया ?
  - ( १० ) तुमने मुळजि़म के जिस्म पर कोई अळामात सल्ती के देखे ?
- (११) उसको कोई मर्ज नफ़सानी यानी कोई मर्ज अज किस्मे आतशक बगैरह
- (१२) क्या तुमको माळूम हुआ कि औरत मज़कूर को भी इसी किस्म का मर्ज़ या और कोई मर्ज़ नफ़सानी था ?
- ( १३ ) जब तुमने औरत के जिस्म को मुळाहिजािकया तो बसूरत मवस्सर होने उसके मर्ज नफ़्सानी से क्या मर्ज मज़कूर नमूदार होने के वास्ते असी काफ़ी गुज़र गया था ?
- (१४) क्या तुम तख्मीनन् कह सकते हो कि मुळज़िम कितनी मुद्दतसे मर्ज़् मज़कूर में मुबतिला था ?
- (१५) क्या तुम तस्त्रभीनन् कह सकते हो कि औरत कितनी मुद्दतरे मर्ज् (मर्ज् नफसानी) मज्कूर की बीमार थी ?

- (१६) तुमने अशियाय से खून आछूदा मौजूदा अदाब्दत (नम्बर पुलिस चार्ज सेन्ट) को मुछाहिज्ह किया कि जो तुम्हारे पास भेजे गये थे ?
  - (१७) तुम्हारे मुलाहिज्ह की क्या कैफ़ियत है
- (१८) तुम्हारे यकीन में इर्तकाब जि़ना बिळजब हुवा या नहीं-अपनी वजू-हात बयान करे ?

#### (नम्बर ८)

# सवालात कि जो गवाह तिब्बी से मुक़द्दमह श्रुग्स फ़ातिरुळ् अकुल मुइतबह में हो सकते हैं ।

- (१) तुमने श्रृंख फुळां का इम्तिहान किया ?
- (२) तुमने उसका इम्तिहान मुख्ति छिफ़ भौकात में किया ताकि इस अमरका गुमान न रहा हो कि शायद तुमने शरूस मज़कूर का इम्तिहान ऐसे वक् किया हो कि पागळ पने का गळवा नथा ?
- (३) तुम्हारी दानिस्त में वह अपने आपको और अपने मुआ़मछात जाती को सरबराह करने के छायक हैं ?
- (४) तुम उसको फातिरुष्ठ अक्छ समझते हो यानी उसके कृवाय अक्छिया में फतूर है ?
  - ( ५ ) अगर समझते हो । फ़तूर अक्लिया पूरा या थोडा है ?
  - ( ६ ) तुम्हारी दानिस्त में वह हलफ़ की पावंदी समझता है ?
- (७) तुम्हारी दानिस्त में वह इस हालत में इस काबिल है कि अदालत कानूनी में गवाही देवे ?
- (८) तुम्हारी दानिस्त में वह इस काबिळ है कि उस जुर्म की जवाबदही करे कि जिस्में वह मुळजि़म है ?
- (९) तुमको इस अमर के मालूम करने का इत्तिफ़ाक़ हुआ कि मुल्लिम को उसके दोस्त क़बल तहक़ीक़ात हाला और वक़्ज़ा कि निसके सबब यह तहक़ीकात होती है क्या समझते थे ( आया पागल बिल्ल फ़तह या और तरह पर )?
- (१०) हत्तुळवसा तुम्हारी दर्यापतकी उसके मजाज़ साबिक की सिफ़ात आम्मा क्याथी १
- ( ११ ) क्या वह ऐसा मालूम होता है कि कभी साबिक में भी उस पर पागल पने ने नोर डाला हो ?

- ( १२ ) क्या उसको तोह्मात व मग्। छतह फ़ातिरु अक्छ के तो नहीं हुई ?
- (१३) अगर होते हैं तो उनके सफ़ात आम्मा क्या हैं क्या यह वे तुक्सान हैं या ख़तरनाक वह किसतरह ज़ाहिर होते हैं ?
  - (१४) क्या यह मुमिकिन है कि बसबब तोहमात व मुगाळतह मज़कूर के फ़ैल मुजरमानह कि जिस से वह मुळाज़िम है वकूअ में आया है ?
- (१५) तुमको मालूम हो सकता है कि किस सबब से उसकी अक्ल में फ़तूर हुआ है, तुम्हारी दानिस्त में यह जाती है या इतिफ़ाकिया।
  - ( १६ ) अगर वह इत्तिफ़ािकया है तो वह नागहां ज़ाहिर हुआ या धीरे ?
- (१७) क्या तुम कोई वजह बावर करनेकी रखते हो कि उसकी फ़ांतिरुळ अक्छी मौक्सी है अगर है तो महरवानी करके वजूहात अपनी राय मज़कूरकी मुफ़िस्सळ वयान करो और नीज़ जुम्छह कैफ़ियतें मुतअ़िह्नका वयान करो यानी मुछज़िम के वाल्दैन फ़ांतिरुळ अक्छ थे या कोई उसका रिश्तहदार था और इस मर्ज़ के ग़लबह का सबब मुश्तामिळ क्याया और जब उसका ग़ळवा शुक्अ हुआ तब मुछज़िम की उम्र क्याथी और ग़ल्बह मज़कूर की क्या सरत और क्या अछामत थी?
- (१८) क्या तुम कोई वजह इश्तबह करने की रखते हो कि मुळ्जिम किस कृदर फ़ातिरुळ अक्ळी का बहाना करता है अगर रखते हो तो उसकी बजहर बयान करो ?
- (१९) क्या तुम्हारी दानिस्तमें यह मुमिकनहै कि उसकी फ़ातिरुल अकूछी उसके फिल्वाकै इर्तकाब ज़र्मसे पीछे हुई या उसके बाअस होगई ?
- (२०) क्या तुमकोई वजह मुत्सैयल करनेकी रखतेहो कि मुल्लिमने जुर्म हाज़ाका इतेकाब असनाय सिहत अक्लीमें कियाहो, जिस असनायके वास्ते वह अपने फ़ैलका ज़िम्महवार गरदाना जा सकताहै (अगर यह सूरतहै तो तुम्हारी दानिस्तमें असी सिहत अक्ली मज़कूरका किसकृदर देरतक रहा) या ख़िलाफ़ उसके तुमको यक्तीन है कि उसकी हालत ऐसी रहाँहै कि वह बिल्कुल ज़िम्मह वारी क़ानूनीसे बरी किया जावे?
- (२१) अब मुळ्जिम कोई निशान जनून कृत्ळ इन्सान या खुद कुश्चीका ज़िहर करताहै या उसने कभी आपके इल्में ऐसा कियाहै ?
- (२२) क्या तुम्हारी दानिस्तमें बिलिहाज़ उसके अवकी हाळतकी मुतअल्लिक़न् ज़रूरहे कि वह पागळ खानहमें केंद्र किया जावे बिल्ज्ज ?

(२३) क्या तुम्हारी दानिस्तमें माकूछ हमेशा निगरानी बाहर अन् थागछ खानह इस अमरके वास्ते काफ़ी होगी कि वह अपनी जान या औरोंके मालकी ख़तरहमें डाळे?

#### (नम्बर ९)

# सवालात कि जो गवाह तिन्वीसे मुक्दमह मुबय्यना इस्कृात हमलमें होसकतेहैं दफ्अ (३१२ व ३१६)

#### ताज़ीरात हिन्द् ।

- (१) तुमने मुसम्माहके निस्मको मुळाहिजा किया अगर किया तो कब और क्या देखा ?
  - (२) तुम्हारी दानिस्तमें इसकात हमल हुआ या नहीं अपनी वजूहात बयानकरो ?
- (३) तुम्हारी दानिस्तमें इसकात हमल किस तरीक से हुआ आया बसवब सदम अन्दरूनी फर्ज़के या सदमा बेरूनी या बसबब अन्दरूनी इस्तैमाल अद्वियात तेज, अपनी वजूहात बयानकरो ?
- (४) यह कहा जाताहै कि द्वाई इस्तैमाछ हुई है अ़ळामात और तासीरातको कि जो द्वाई मज़कूरके इस्तैमाछ अन्द्रूनीसे पैदा होतीहैं बयान करो, तुम्हारी दानि-स्तमें उसीसे इस्कृत हमछ होसकताहै ?
- (५) तुम बयान करसकते हो कि जब इस्क़ात हमळ हुआ तो बचेमें जान पड़ी हुईथी, अपनी बच्चहात बयान करो ?
- (६) तुमने बचेको देखा अगर देखा तो तुम्हारी दानिस्तर्मे औरत किस क़द्र सुद्दतसे हामलाथी ?

# (नम्बर १०)

## सवालात कि जो गवाह तिन्बीसे व मुक्दमह ज़रर शदीद हो सक्तेंहैं

- (१) तुमने उसको मुलाहजा किया अगर देखा तो क्या देखा?
- (२) अहातियातसे अ्छामात सरूतीकी जो तुमने मुळाहिजा़कीं बयानकरो ?
- (३) तुम्हारी दानिस्त में ज़रर किस तरीक़ से पहुंचाये गये अगर किसी हथि-यार से तो तुम्हारी दानिस्त में किस किस्म का हथियार इस्तैमाळ कियागया ?
- (४) तुम्हारी दानिस्त में ज़रर मज़कूर इस हथियार से (नम्बर पुलिस चार्क सीट) कि जो तुमको दिखलाया जाता है पहुंचाये जा सकते हैं?

- (५) ज्रूब्म का बाज़्स क्या था और इस अमर में राय दे सकते हो कि बिळ-हाज़ ऐसे ज्रूब्म के श्रूब्स ज्रूर्रसांका श्रूब्स ज्रूर्र रसानी दहकी निस्बत किस तरह इस्तकामत थी?
- (६) क्या यह मुमिकिन है कि ऐसा जख्म कोई श्रूट खुद बखुद अपने आपको पहुंचावे अपनी वजूहात बयान करो ?
- (७) तुम्हारी दानिस्तमें ज़रर कि जो पहुँचाये गये हैं किस किस्म शदीद ज़रर में से हस्ब शरह दफ़्अ़ (३२०) मनमूअ़ ताज़ीरात हिन्द हैं अगर हैं तो किस किस्म में से हैं अपने वज़हात बयान करों!

वाज़े हो कि जब साहब मिजिस्ट्रेट यह सवाछ करेगा तो गवाह को मजमूज़ ताज़ी-रात हिन्द दिखळा देगा या साहब मिजिस्ट्रेट इस सवाछकी तर्ज़ २ ऐसी २ बदछ दे कि बिछा दिखळाने मज़मूज़ ताज़ीरातहिन्द के कैफ़ियत मतळूबा मन्कश्रफ होजावे।

- (८) क्या तुम्हारी दानिस्त में शल्स ज़रररसीदह को अब कोई खतरा नहीं है?
- (९) यह कहा जाता है कि ज़रर है। फ़र्छा से पहुंचाये गये हैं क्या वह तरीक़ बयान किये हुये में पहुंचाये जा सकते हैं?
- (१०) क्या तुमने अन्रूए इत्म कीमियां और किसीतरह पुर दागों को (कि जो हथियार या पारचा वगैरह नम्बर पुळिस चार्ज सीट पर हैं) जो आपके रोबरू हैं मुळाहिना किया है ?
  - ( ११ ) तुम्हारी दानिस्त में दागृ हाय मज़कूर खून के हैं ?

वाने होवे कि अगर अजरार मज़कूर बंदूककी गोछीके जरूम हों तो सवाळात २१ ता २४ नम्बर ३० (मौत बसबब जरूम ) गो उस से पूछे जावें ?

#### (ज) अमूरात तहक़ीक़ात तलब मुक़हमह वफ़ात बबाअ़स फट जाने तिल्ली ।

रिपोर्ट दरबाब फटनाने तहाल यानी तिक्की मुहर्रह डाक्टरब्रून साहब मिसपिल लाहोर मैडिकल कालेन।

नव तिल्लीमें मर्ज़ होताहै तो वह उम्मन् किसी सद्मह से जो उसपर तासीर करे फट जातीहै अगर सद्मा वहुत ज़ियादा होतो उसका फटजाना हाळत कमाळ सिहत में भी मुमकिन है ॥

अगर तिल्ली ही की मरीज़ हाछत में होतो उसका फटजाना विछासदमाके भी वक्तु में आसकताहै जब कि मेहनत जिस्मानी की जावे या पेचिशहो या खांसी या के की जावे और यहभी कहागयाहै कि उसकी शिकस्तगी खुद्बखुद नीबती में भी वाके होतीहै मगर ऐसे हाछात बहुत शाज़ होते हैं पस वह बहुत आहम अमरहै कि जो जुमछा मुक़द्दमात हछाकत में जो इस अजवकी शिकस्तगी के बाअ़स वाके हों यह दिरापित कियाजावे कि तिल्ली की क्या हाछतथी ॥

जब सद्महसे तिल्ली फट जाती है तो उस सद्महके निशान बाज़ द्फ्अ़ जिस्मपर नज़र आते हैं छेकिन जुमछह हाछात में नहीं क्योंकि शिकस्तगी तिल्ली अक्सर हछातइतनी जछदी पैदा करती है किकुछ खून निकछ नहीं सकताहै और नीज मालूम होता
है कि कभी ऐसी सुरत भी वाके होती है कि सदमा सिर्फ़ तिल्ली ही को असर करताहै
आर दीगर ऐज़ाय जिस्म को ज़रर नहीं पहुंचाताहै पस यह बिळ्कुछ मुमिकन है कि
तिल्ली सदमासे टूट जावे ताहम कोई निशान सदमहका पोस्त या दीगर ऐज़ाय
जिस्मपर मालूम नहीं ॥

जो हालत तिल्लीकी मौतके आगेथी वह उमूमन उसकी मिक्दार और सख्त या बाद हलाकतसे मालूम होसकती है, सही और तन्दुरुस्त तिल्लीका मिक्दार पांच या सोढ़ पांच तूल और तीन या चार इंच अर्ज होताहै और एक या डेढ़इंच मोटा होताहै और वज़नमें क्रीब छ (६) औन्स होतीहै यानी चारऔन्ससे आठ औंस तक होती है जब तिल्ली ऐसे मरीज़ को होकि गालिबन ज़रासे सदमहसे फटजाय तो उसका वज़न अकसर दस (१०) से तीस (३०) औन्सतक होगा और तबालत उसकी ७ से १२ इंचतक होगी ॥

सही और साछिम तिल्छी पसिलियोंसे नहीं बढी हुई होतीहै मगर मरीज़की तिल्छी आगे बढ़ जातीहै और अक्सर बहुत आगे बढ़ आतीहै तिल्छी जब तन्दुहस्तीमें होती है तो उसकी सख्त बद्र्जह औसत सख्त होतीहै और आसानीसे काटी जा सकतीहै, और जब काटीगईतो किनारा तेज़ होताहै और सतह साफ़ मगर जब कुछ मर्ज़ होताहै तो तिल्छी बिळ्कुल नर्म और मुलायम होजातीहै और ऐसी गछी हुई होतीहै कि बवक्त-चीरे जाने उसके ग़िलाफ़ की शे और रक़ीकके मानन्द टपक पड़तीहै यह हालत जब बाद मौतके नाश मुद्दत तक रक्सी जावे या अगर मौसिम बहुत गर्महो सड़नेसेभी होजातीहै इसवास्त इन अमूरको दर्शंपत करलेना चाहिये॥

मर्ज़ तिल्छीका बढ़नाना और मुछायम होना उमूमन् बुख़ार नौबती या तप व छर्ज़ा या अम्बछका नतीजा होताहै यह नतीजा और इमराज़्सेभी होजाताहै खुमूसन् तप रदी या सकर्दीकी बीमारीमें (जो ख़राविग्जा ख़ासकर नवाताती गिंज़ाके एक अर्सह दराज तक न खानेसे पैदा होतीहै और बीमार निहायत कमज़ोर और पस्तिहम्मत होजाताहै और मसूढे फूळजातहें ) और मर्ज़ परपूरामेन (यानी वह बीमारी जिससे बदन पर सुर्क़ २ धव्वे पढ़जातहें और बीमार कमज़ोर और पस्तिहम्मत होजाताहै ) वह हिस्सा तिल्छीका जो उमूमन् शिकस्त होजाताहै अन्द्रूनी सतह उसका होताहै शिकस्तकी वस्त्रत बहुत मुल्तिछिक होतीहै मगर जिस क़दर शिकस्तगी बड़ी और गहरी हो उसीक़दर जळदी उमूमन् हळाकत वकू अमें आतीहै जब शिकस्तगी ख़क़ीफ़ होती मुमिकनहें कि आदमी कई रोज़ ज़िन्दा रहे बिल्क हो सकताहै कि बिळकुळ तन्दुन

रुस्त हो नावे, जब शिकस्तगी बड़ी होतो उमूमन आदमी उसी नगहसे कि नहीं शिकस्तगी वाके होवे चल नहीं सकताहै।

आसिरमें यह ज़िक किया जाताहै कि बाज़ हालातमें तिल्ली पर पर्देकी एक तह बबा-अस सोज़िश माकब्ल चढ़जाती है यह अमर शिकस्तगी को महदूद करे या खून के ज़ियाद बहने को रोकने से हलाकत में तबक्कुफ़ करसकताहै या उसको रोक भी सक-ताहै। पस मुक़द्दमात हलाकृत बबाअस शिकश्तगी तिल्ली में जिन सुवालात का पू-खना जरूरियातसे मालूम होताहै वह हस्ब जैल हैं॥

- (१) नाश पर क्या २ अळामत सदमा बेरूनी मौजूदथे ?
- (२) बाद मौत के तिल्ली का मिकदार और वज़न क्या था ?
- (३) पसिलयों से आगे तिल्ली कितनी दूर बढ़ी हुई थी ?
- ( ४ ) तिझी की सास्त कैसी थी, सस्त या मन्बूत या मुखायम या गली हुई ?
- (५) कितनी मुद्दत बाद मौत के नाश का मुलाहिजा हुआ था, और हवाकी कैफ़ियत बलिहाज़ सदी व गर्मी क्या थी ?
  - (६) क्या नाश बहुत सड़ी हुई थी ?
  - (७) जो जगह फटी हुई थी उसकी क्या शक्छ थी ?
  - (८) शिकस्तगी की तवालत और गहराई क्या थी ?
- (९) आपकी राय में शिकस्तगी सद्मा बेरूनीसे हुई या नहीं आप अपनी राय के दछायछ बयान करो ?
- (१०) तिल्ली पर कोई है। चस्पां भी थी अगर थी तो वह शिकस्तगी के पेश्तर की थी या नहीं ?
- दफ्अ १४२ जो गवाह अदाय शहादत के वास्ते रोबक अदालत के पेश हुआ उसको हलफ़ दिया जावेगा आरे तरीक़ हलफ़ दिये जाने का वह होगा जो उस खता मुल्क में रायज हो—अमल्दारी सर्कारी अंगरेज़ीमें हलफ़ के तरीक़ ज़ैलहें बमूजिब एक्ट हलफ़ हिन्द सन् १३ ई० मुक़रेंर है जो शहा-दत कि में इस मुक़हमह में दूंगा वह सच होगी बिलकुल सच होगी और सिवाय सचके और कुछ न होगी—या खुदा तू इस में मेरा मदद गार हो, में बहकरार सालह खुदा को हाजिर व नाज़िर समझ कर इक़रार करता हूं कि जो शहादत में अ़दालत में दूंगा वह सच होगी बिल्कुल सच होगी और सिवाय सच के और कुछनहोगी।

द्फुअ १४३-अहल हमूद के वास्ते बजाय खुदा लफ्ज परमेश्वर हो सकता है ॥

यह नमूना इज्हार गवाहान का जियादह तर मुफ़ीद है क्योंकि इस में बादतहरीर इज़्हार अद् बदल व मुशकिल होसकता

में तसदीक करताहूं कि यह इज़हार मेरी कृष्ठम से और वही छिख़ागया जो गवा-हने अपनी ज्वान से बयान किया ॥ (दस्तखत मजिस्ट्रेट)

#### ( उमूछ शहादृत )

मुहिक्किक जनाव मुस्तताब फ़ैजमआ़व कर्नेळ आर्थर विळियम " राबर्ट" साहब बहादुर दाम इक्बाळहू पोळेटिकळ एजेन्ट व मिजिस्ट्रेट जि़ळअंकोह आबू (राजपूताना)

### शहादत दो किस्म पर मुन्क्सिम है

Direct.

Indirect.

डाइरेक्ट यानी बिळावास्ता (या) इन् डाइरेक्ट यानी बा बास्ता डाइरेक्ट यानी बिळा वास्ता शहादत वही है कि जो शरूस अपनी ज़्बान से हळफ़न कहता है कि भैंने इस वाक़ै को अपनी आंखसे देखा और कानोंसे सुना है—

इन्डाइरेक्ट यानी बावास्ता श्रहादत वह शहादत है. कि जो मुक़ह्महके मुत-अ़िलुक़ हो या जिससे बाक़आत मुक़हमह पैदा होते हैं—

और यह पुलिसका फर्ज़ मन्सबी है कि जिसक़दर गवाहों से ऐसे हालात व वाक आत मालूम होते हों और जिस क़दर असवाब हिथियार जेवर ओज़ार जामा हाय पोश्चीदनी वगेरह यानी Metiriual evidemea मेटीरियल शहादत दस्तयाब हो वह सब रोब रू अदालतके पेश करे जिससे मुक़दमह पायह सबूत का पहुंच जावे अक्सर Indirect इन् डाइरेक्ट शहादत यानी Sircam strneial सरकम स्टेंशियल शहादत में वही सबूत समझा जाताहै कि जो वाक़आ़त से बहुत मुमिकन हो क्योंकि रोज़ मर्रह की बात चीत में ऐसा सर्टेन्टी यानी यक़ीनका सबूत नहीं होसकता जैसे कि "मैथे मेटिक" याने इल्म हिसाब और डाइरेक्ट यानी शहादतिबलावास्तह में होताहै— मसलन दो और दो चार होतेहैं पांच नहीं होसकते ऐसा सर्टेन्टी यानी यक़ीन रोज़ मर्रह की बात चीत में नहीं हो सकता सिर्फ यह कह सकते हैं कि फलां अमर बहुत मुमिकन है मसलन कोई आदमी अपने इल्म व यकीन से यह नहीं कह सकता कि कब आफताब उगेगा लेकिन यह बात बहुत मुमिकन और यकीनीहै क्योंकि हज़ा- रहा सालसे ऐसा होता हुआ आया है और कल भी ज़रूर ऐसाही होगा फिर कोई तन्दुहस्त आदमी यह नहीं कह सकता कि कल हम ज़िन्दा रहेंगे लेकिन यह कह सकता है कि बहुत सुनाकिन है ऐसा होवे क्योंकि फिल्हाल वह मरीज़ नहीं है।

डाइरेक्ट यानी बिलावास्ता शहादत किसी मुक्दमह में उसी गवाह की होगी कि जिसने-वाक्ज़ात मुकदमह को बचरम खुद देखा और कानों से सुना है, लेकिन गवाहों की सचाई में जब उनके रिश्तहदारी या नौकरी या कर्जदारी या मौरूसी एक दूसरे जातसे दुश्मनी या बाहमी खानगी अदावत या औरतों की तक्रार से जो देहातमें मशहरहै कम व बेश फर्क होजाताहै—

फिर इस सूरत में शहादत सन हो सकती है मसलन एक मुसाफ़िर सड़क पर
मुसाफ़रत कर रहा है और उसने किसी वारदातका वकूअ सफ़र करते हुए देखा
तो इस में कोई शक न रहा क्योंकि गवाह का कोई तअ़क्कुक़ जाती या दुश्मनी
इस मुक़हमह में किसी फ़रीक़ मुक़हमह से नहीं है गरज़ सबूत वही बात है कि जो
शहादत और हालात मुक़हमह से किसी मुलाजिम को मुजरिम क़ानूनी सावित करदे
ब मुक़हमात दीवानी उसी फ़ैल को गुनाह समझते हैं कि जिससे कोई आदमी किसी
दूसरे शल्सके हकूकको जान बूझकर बर्बाद करता है ॥

अमूर मज़कूर बाळा एक्ट शहादत दफ़अ़ ५ से १२ दफ़ात वग़ैरह तक पाई जावेंगी. छेकिन इस बात को याद रखना चाहिये कि शहादत वास्ते यानी सरकम स्टेंशियळ शहादत याने सबूत करायन व मेज मेटिव शहादत व इन् ढाइरेक्ट शहादत यह तीन शहादतें एकही किस्मकी हैं और यह सब मुक्डमात से तअ्रुकु रखती हैं, और ऐसी शहादत मोटिव यानी वजह तहरीक इन स्टेंशियल यानी इरादा और अपर च्यूनिट यानी मौका यह तीनों हमेशा छाजिम और मौजूद होने चाहियें क्योंकि सरकम स्टेंशियछ शहादत अगर कामिल तौर पर साबित और मुमकिन न होतो उसको नहीं मानना चाहिये उमूमन वकला अदने दर्जह की झूठी बातों पर कि जो मुक़द्दमह से बिलकुल तअल्लुक और वास्ता नहीं रखते अदालत के धोखा देने के लिये बहुत मुबाहिसा करते हैं ठेकिन अदालत को इसबात का लिहान रखना चाहिये कि लोगोंकी रोज मर्रह के बयानात में थोड़ासा इस्तलाफ हुआही करता है मसलन् एक आदमीने कहा कि फळां बात ८ बजे हुई और दूसरे गवाह ने कहा कि आठ पर पांच मिनट गुज़रे यह वादीत हुई, फिर एक आदभी कहता है कि हमने फ़लां मुक़हमहमें तीन गधे देखे और दूसरा गवाह कहताहै कि हमने चार गधे देखे-पस ऐसे वकळा गवाहों के थोड़े से बयानात के इस्तळाफ होने पर अदाळत से इस्तदुआ करतेहैं कि इस गवाहको नालसानी या द्रोगृहलफीमें सना होनी चाहिये और मिटीरियल यानी शहादत जरूरी को वकलाय मज़कूर अपने फायदह के लिये छिपानेकी पूरी कोशिशें करतेहैं और मुक्डमहको बिगाड़तेहैं, गवाहान्के इन्तिहानकी बाबत दफ्अ १३५ से १६६ तक एक्ट मज़्कूर में जिकहै यह तमामी हालात मज़क़्रह दर हकीकृत उसूछ शहादत हैं अगर इस से तसली न हो और नियादह तर तहकीकृ मंतूर हो तो एक शहादत व नीन दीगर शरहों से मालूमात मुमकिन हैं निस में की-शिश दर्कार है मगर बनिस्बत उर्दू के अंग्रेजी एक्ट शहादत का समझना आसानहै क्यों-

- कि एक शहादत उर्दूमें मुतरिज्ञिमान छफ्फाजी बहुत करते हैं जिससे मताछिब आम फुहम नहीं रहते ॥
- द्रफुओ १४४-तमाम शहादत हर एक हाकिम अदालत फ़ौजदारी के रोबरू गवाह की ज़बान मादरी में बहाज़री हाकिम अदालत उसकी वाँके निगरानी से क़लमबंद होगी और उस पर उस हाकिम अदालत के दस्तख़त सब्त होंगे—
- द्फ्ञ १४५—ऐसी शहादत जब क़लमबन्द होतो वह लफ्ज़ बलफ्ज़ गवाह को पढकर सुनाई जावे और अगर उसको किसी अमर में ऐत्राज़ हो तो उसको उसो वक्त और गवाह के मबाजह में दुहस्त कराया जावेगा और उसके दस्तख़त कराये जावेंग और अगर वह दस्तख़त न कर सकता हो तो सिर्फ निशानी काफ़ी होंगी और वह शामिल रहेगी।
- द्फ्अ, १४६—जो शहादत मुक़द्दमात फ़ीजदारी में छीजावे वह मुसछिछ तीर पर छिली जावेगी बतौर सवाछ व जवाबके कछमबन्द न होंगी मगर अदाछत को इस्तियार हासिछ होगा कि वह कोई खास सवाछ व जवाब तहरीर करे या कराये।
- द्फुअ १४७—जो इज़हार गवाहने रोबरू अदालत के दिया हो और उसकी किसी दूसरी ज्वान में कुलनबन्द किया गया होती जरूर होगा कि इज़हार को उसकी असली जबान में तर्जुमा करके सुनायाऔर समझाया जावे।
- द्फ् अ १४८ और अगर मुल्जिम उस ज्वान को न समझता होवे तो उसको फिर तर्जुमा करके समझा दिया जावे, और वकील उसका बवजह अदम मैं। जूदगी मुल्जिम के हाजिर होवे और वह भी जवान रायज अदालत से नावाक फ़ियत रखता हो ऐसी सूरत में तर्जुमा करके समझा ना अदालत का फ़र्ज़ होगा और दस्तावेज़ात पेशकी जावें वह तर्जुमा होने के बाद मुसद्द होकर शामिल मिसल रहेंगी।
- द्फु अ १४९ जब कोई गवाह किसी अदालत में इज़हार देरहा होतो हाकिम अदालत को लाजिम होगा कि उसके चेहरे और वजह से जो कुल जाहिर होता हो वह अपने इज़हार के हाशिये पर जिस क़दर जरूरी मालूम होने तहरीर करे।
- द्फुअ १५०-मुळिनिमका इन्हार जब किसी अदाळतमें तहरीर होवे तो वह तमाम इन्हार मय सवाळातके जो मुळिनिमसे किये जावें और नीज जुमळह

जवाबातिक जो वहदे छफ्ज़ बलफ्ज़ उस ज़बानमें कछमबन्द होंगे जिस ज़बानमें वह लिखाया गयाहो।

- द्फ्अ, १५१-और अगर किसी दूसरी ज़्बानमें इज़्हार छिया गयाही जिसको वह न जानताहो उसका तर्जुमा होकर उसको सुनादिया जावेगा और मुछज़िमको इंग्तियार होगा कि और कुछ छिखवाये या उसीपर इक्तफ़ा करे।
- द्फ्अ १५२-जब इस तरह इज़्हार मुळ्जिमका कळमबंद होचुके और जिसको वह सच ज़ाहिर करता हो और उसने सिहत की तसदीककी हो तब मुळ्जिम के दस्तख़त सब्त होंगे, और उसके बाद हाकिम अदाळत यह इबारत तसदीक अपने हाथ से ळिखेगा कि यह इज़्हार उसके मवाजह और उसकी समाअंत में कृळमबंद किया गया और इस में शक्स मुळ्जिम का तमामबयान सही व दुरुस्त मुन्दर्ज है और अपने दस्तख़्त करेगा।
- द्रफ्ञ, १५३-हर एक रियासत को चाहिये कि तरीक और नमूना शहादत के जैसे उनकी राय में अन्सब हों वक्तन फ़वक्तन मुक्रेर और रायज करते रहें।
- द्फुअ १५४-हर एक मुळलिम मजाल हैं कि वह अपनी जवाब दही मार्फ़त किसी वकील मक्बूला अपने के करें।
- द्फुअ १५५-किसी श्रस्स मुल्जिम को किसी तरह का हलफ़ देना जायज नहीं है। द्फुअ १५६-और मुल्जिम पर किसी तरह का किसी अमरके जाहिर करने के वास्ते खोफ़ व तशहुद न किया जावेगा।
- द्फुअ १५७ विवाह गैर हाज़री गवाह या किसी बाअस से यह बात ज़रूर हो कि व मुक्तज़ाय मस्ट्रित किसी तहक़ीक़ात या तजवीज़ का शुरूअ करना मुट्टतबी किया जावे तो अदालत वक्तन फ़वकन अपने हुक्म तहरीरी मुक्तमिल बवजूहात मुट्टतबी कर सकती है और मुट्टिजम को हिरासत में रखने के लिये ओहदेदार मुनासिब के सुपूर्द कर सकती है इस हुक्म पर हाकिम अदालतको अपने दस्तख़त सन्त करने होंगे हरएक वक्त पन्द्रह योमसे ज़ियादा हिरासत में रहने का अदालत को हुक्म न देना चाहिये, मगर ताहम बाद इन्क़ज़ाय म्याद पन्द्रह योमके अगर अदालत को मालूम होवे कि मुक्हमह

के इन्तवासे ज़ियादह सबूत हासिल होगा दरीं सूरत शरूस मुल्जिम को हिरासत में भेजने की माकूलवजह है।

द्फ़ अ १५८ - मज़मूज़ ज़ाब्तह फ़ौजदारी मुरिविजा बृटिश इंडिया में यह अमर जायज़ रक्खा गया है कि जरायम मुंदर्जह ज़ैल का राज़ीनामा उन अश-ख़ास की तरफ़से दाखिल किया जावे कि जिसका जिक्र जैल के खानह में मज़कूर है।

# (जुर्म)

#### ( दफ़ात मजमूअ ताज़ीरात हिन्दके

सोच विचारकर इस नियतसे कोई बात वंगेरह कहना निससे मज़हब की बाबत किसी श्रष्टसका दिळ दुखे—

ज़रर पहुंचाना ज़ेर दफ़ात ३२३ व ३३४

जो जुर्मसे मुतअ्छिकहें ) २९८ वह शल्स निसका मज्-इनकी बाबत दिछ दुसाना मक्सूदहो-

> वह शख्स जिसको ज़रर पहुंचाहो

बेजा तौर पर किसी शल्सकी मज़ाहमत करनी या हब्स में रखना (३४१) व (३४२) वह शल्स जिसकी मज़ाहमत की जावेया जो हब्स में रक्खा जावे—

हमछा करना या जबर मुजरमानह का अमल में लाना (३५२) व (३५५) व (३५८) वह शख्स जिस हर हमला किया जावे या जिसकी निस्वत जब्र मुजरमाना अमल में आवें, बतौर नाजायज्ञ मेहनत करने पर मजबूर करना (३७४) वह शख्स जिससे जबरन मेहनत की जावे—

नुक्सान रसानी जब कि सिर्फ़ नुक्सान या हर्जा जो,

पहुंचाया जावे किसी शस्स खानगी का नुकसान या हरजाहो (४२६ व ४२७) वह श्रस्स जिसको नुक्सान या हर्जा पहुंचाया जावे-

मदाख्छत बेजा मुजर्मानह (४४७) । शल्स काबिज़ उस जायदाद का मदाख्छत बेजा बखानह (४४८) र्जिसपर मदाख्छत बेजा की जावे

खिद्मतके मञाहिदा का नुक्सान (४९०) व (४९१) व (४९२) वह शब्स जिसके साथ मुजारिमने मुञाहिदा किया हो—

ज़िना मुगरमानह के साथ किसी और ते शादी की हुईका......४९७ या रोक रखना ४९८

शोहर औरत का

अजा्छये हैिसियत उर्फ़ी ......(५००) किसी मज़्मून को यह जानकर कि वह मज़ील हैिसियत उर्फ़ी होवे ....(५०१) यह जानकर कि इस में ऐसा मज़्मून भी फ़रोल्त करना......(५०२)

वह शरूस जिसका अजा़ळे हैं।सियत हुवा हो

नक्स अमन कराने के सबब से तोहीन करना ( ५०४ ) वह श्रुल्स जिसका तो-हीन किया जावे-

तख्वीफ़ मुजमीनह इल्ला उस सूरत में जब कि जूर्म लायक सजाय केंद्र ७ बरसके हो (५०६) वह शख्स जिसको खोफ दिलायाजाय-

- द्फुअ १५९-वृटिश इंडिया में नायज़ किया गया है कि जुर्म बिळ अमद ज़रर पहुंचाने या बिळ अमद ज़रर शदीद पहुंचाने या ऐसे फ़ैळ से जरर पहु-चानेका जिससे जान इन्सानको ख़तरा हो या ऐसे फ़ैळसे ज़रर शदीद पहुँचानेका जिससे जान इन्सानको ख़तराहो जिनकी सज़ाएं मजमूअ ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ (३२४) या (३३५) या (३३५) या (३३८) में मुक्र्रहैं बइजाज़त उस अ़दाळतके जिसके रोबरू किसी जुर्म मज़कूरकी नाळिश दायरहो उसकी तरफ़से राज़ीनामह परते किया जावे जिसको ज़रर पहुँचाया गयाहो।
- द्फुअ १६०-आरे जब मुक्दमह राज़ीनामहके काबिछहै तो उन जुरायम अयान-तमेंभी राज़ीनामा हो सकताहै कि जो अयानत कि मुक्दमाकाबिछ राज़ीनामामें की गई हो।
- द्फ्ञ १६१-सिवाय जरायम् मुन्दर्जह सदर और किसी मुक़दमह भें राक़ीनामा नहीं होना चाहिये।
- द्फ्अ १६२-रार्न्।नामाकी यह तासीर होगी कि गोया मुळिनिम जुर्म से बरी होगया।
- द्फुअ १६३ अगर किसी अदालत को दौराने तहकीकात मुकदमह में शहादत से यह साबित होने कि मुकदमा उसकाबिल है कि उसकी तजनीज़ किसी अदालत बाला दस्त स होनी चाहिये तो वह अदालत अपनी कार्रवाई को बंद करके मुकदमह को मय अपनी रायके उस अदालत में मुसिल करेगी।
- दुफ़ अ़ १६४-अगर कोई मुछ ज़िम जो ज़ेर बाब १२ या १७ मजमूअ ताज़ी रात हिन्दके पहले सज़ याब हो चुका हो और दुबारा उस जुर्म में

माख़ून होकर रोबरू अदाछत के छाया नावे और अदाछतकी यह मन्त्रा हो कि सनाय जुर्म मुर्तकबा से नियादा सना तनवीन करनी चाहिये तब वह अदाछत अपने से बाछा तर रुतबह के अदाछत में सुपुद्द करे।

द्फुअ १६५-अगर कोई हाकिम अदालत दौरान तहक़ीक़ात मुक़हमह में शहादत कामिल या उसफा कोई जुन्न ले चुका हो और उसी हालत में उसका तबादिला दूसरी जगह होजाने या फ़ौत होजाने तो उसके जानशीन को जो उसी काम पर अदालतकी रियासत से मुक़र्रर किया गया हो तो उसको इल्तियार होगा कि उस शहादत को जायज़ रक्ले या अज़सर नो शहादत ले या मुक़्ररर गवाहों को तलब करके मुक़्ररर इज़हार ले तब मुल्जिम को इल्तियार होगा कि जिस गनाह का इज़ हार हो चुका हो उसको मुक़्ररर तलब कराये।

द्फुअ १६६ हर शक्स नो किसी अदालत फ़ीनदारी में शहादत देनेके वास्ते ख्वाह किसी तरह तलब किया गया हो अगर अदालतके नज़दीक किसी जुम का इतकाब उसकी तरफ से पाया जावे तो उसको रोक ले।

द्फुअ, १६७-और जब ऐसा शस्स दौरान तहक़ीक़ात में रोका जाने तो कार्रवाई अज़ुसरे नो होगी और इज़्हार गवाहों के मुकर्रर छिये जावेंगे।

# ( बाब पन्द्रहवां )

#### इज़राय कमीशन बराय कुलमबन्दी इज़हार गवाहान्

द्फ्अ १६८ - जब किसी मुक्इमहकी दौरान तहकीकात जो किसी अदाखत मजाज़ में होरहीहो और उस अदाखतकी रायमें यह बात जरूरी माळूम हो कि किसी गवाहका इज़हार छिया जाना बहगराज़ इन्साफ़ ज़रूरी और छाबदहीहै और उसका हाज़िर किया जाना मूजिब तवकुफ़ ज़िया-दह और खर्च रियासत का बाअ़स हो तो उस अदाछत को इलित यार होगा कि उसकी हाज़री से दर गुज़र करें और बन्द सवाछात तहरीर करके उस हाकिम अदाछत फ़ीजदारी के पास भेजदें कि जो रियासत की तरफ़से उस ज़िळअ़ में हुक़ुमत करता हो और मुक़इमह को ता वापस बंद सवाछात मुळतवी रक्से।

द्फु १६९ - वह हाकिम अदालत जिसके पास इस तरीका मज़कूरा के मुआफ़िक बन्द सवालत बगरज़ लिये जाने इज़हार के भेजे जावें उसी तरह कारबन्द और पाबन्द जान्ता होंगे जैसे वह अदालत कार्रवाई करती जिसने बंद सुवालत बराय ताभील भेजे या रवानह किये हैं।

## (नमूनह)

#### ( बन्द सुवालात )

अदालत मिनस्ट्रेटी दर्जह अव्वल मुकाम नोषपुर बहनलास क्मरुद्दीन अह-मद मिनस्ट्रेट दर्जह अव्वल मुकाम नोषपुर । बमुकद्दमह अमीरखां वन्द नज़ीर खां बनाम फ़ैज मुहम्मद वन्द नूरखां मुद्दां मुद्दां

अज़्रूय इलफ़

(१) सवाळ, मामूळी

जवाब, मेरा नाम करमइछाही बापका नाम नाज़िर इछाही जात शेख उमर ३५ साछ सिनकनह जहांनाबाद

- (२) सवाछ, तुमने बक को कभी ज़ैद के पास आमद रफ्त रखते हुए देखाथा
- (३) कितना ज़माना गुजरा और क्यामीसिम और वक्तथा अगर तारीख़ और माह याद हो तो बतळाओ
- (४) सवाल-तुम जानते हो कि मज़ मूनअज़ाले हैिासियत उर्फी किसने मुदत-हर किया और उस मज़मूनके मुदतहर करनेमें कीन मददगार और मुअविनहै।

जवाब, हां

जवाब-दोसाल का अर्सा गुजरा होगा शायद भादोंका महीना था बारिश हो रही थी रात का वक्त था मेरी मैीजूदगी में बक्र आया।

जवाब-बक्रके हामिदव महमूद् दोनों मददगारथे।

(५) अगर तुम चाळ व चळनसे बक्रकेवाकि ज फ़ होतो बताओं ?

जवान-भें नहीं जानता

(६) तुमको मालूमहै कि जो अजालेहैिस-यत उर्फ़ीका जुर्म बनिस्बत बक्रके आयद हुआ किस गरज़से कियागया। दस्तखत क

जवाब-मैं नहीं जानता

द्स्तख्त अदालत जारीकुनंदाके

द्स्तख़त करम इछाई। वल्द नाज़िर अछी

में तसदीक करताहूं कि यह इजहार मेरे मवाजह में बिछा कम वकास्त वही छिखा गया जो बयान किया ॥ दस्तख़त ख़छीछुछ रहमन खां मजिस्ट्रेट दर्जह सोम मुकाम पाछी

## (नमूनह)

रोबकार जिनके ज़रिए से बंद सवाछात दूसरी अ़दाछत में मुर्सिछ होंगे। रोबकार अ़दाछत मजिस्ट्रेटी दर्जह अव्वछ बइजछास क़मरुद्दीन अहमद मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वछ मुकाम जोधपुर मुल्क मारवाड़

ब मुक़हमह अमीरख़ां वल्द नज़ीरखां बनाम फ़ैज़ मुहम्मद खांनूरखां मुहा-मुस्तगीस अळा मुळज़िम

## इञ्चत ज़ेर दफ़अ़ (५००)ताज़ीरात हिन्द ।

अज़ांजांकि इस मुकद्दमहमें शहादत छिया जाना गवाहान् (अ) व (व) का बाग़रा-त हसूछ इन्साफ़ ज़रूरी माछूम होताहै और गवाहान् मज़कूरह अदाछत के इिलतयारात हदूद अज़ीं से बाहर मसकन पिज़ीर हैं और उनका तछब किया जाना मूजिब तबक्कुफ़ व ताम्मुछ मुकद्दमा का है छिहाज़ा— दुक्म हुआकि सवाछात मन्सछिका ज़िरयह नकुछ रोबकार हाज़ा बिखद्मत मुन्शी मुहम्मद ख़छीछुछ रहमनख़ां साहिब हाकिम अदाछत फ़ीजदारी मुरसिखहों और तसदिया दिया जावे कि बराह इनायत बादछेने इज़हार बाज़ाब्तहके जवाबात क़ब्छ अज़ तारीख़ १२ माह जोछाई सन् १८९२ ई० वापस इसीछ फ़र्मावें, फ़क्क—

- द्फुञ् १७०-हरएक मुक्इमहमें और हरएक फ्रीक मुक्इमहको जायन होगा कि अपनी जानिबसे सवालात तहरीर करके उस अदालतमें पेशकरे कि निसमें मुक्इमा दायरहो।
- द्फुअ १७१ बाद तकमील पाने कमीशनके जो दफात मासुबुक्में मज़कूर हो चुकी हैं दस अदालतमें भेजी जायगी जिसने कि कमीशन जारी कियाथा और उसके फ़रीकेन मुआयनह या मुलाहिज़ह करनेके मजाज़ होंगे, और वह शामिल मिसल होंगी।
- द्रफ्अ १७२-अगर कोई गवाह उस ख्ता मुल्क मुत्र अंद्रिका रियासतसे बाहर सक्-नत पिज़ीरहो जहां उस रियासतकी हुकूमत नहीं है और वह इलाकृह सर्कार अंग्रेज़ी या किसी दूसरे वाली मुल्ककी हुकूमतमें हो दरीं सूरत वह अदालत हाय फ़ीजदारी अपने हुकाम बालादस्तकी ख़िदमतमें अपनी तहरीरके ज़रिए से बंद सुवालत को भेज देगा, और

वह अफ़सर आळा मसळहत और मुनासिव ख़याळ करें तो साहब पोळेटिकळ एजेंट बहादुरकी ख़िद्मत में जो बृटिश गवर्नमेन्टकी तरफ़ से उस ख़त्ता मुन्क में हस्बुळहुक्म जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर किश्वर हिन्द मुक्रिर फूर्माये गये हों भेजदेगा।

## (बाब सोलहवां)

## ( फ़र्द क़रार दाद जुर्म )

- दफ्अ १७३-फ़र्द करारदादजुर्म में वह जुर्म दर्ज किया जावेगा जो मुळजिम पर आयद हुआ और अगर उस रियासत में कोई क़ानून मुल्त्सिळ अम्र या मुल्त्सिळ मुकाम नाफिज़ हो तो वह जुर्म सिर्फ उसी नाम से जो उस क़ानून में मुक़र्रर हो तहरीर किया जावेगा, और इसी तरह तशरीह जुर्म उसी में बातफ़सीळ ळिख देनी चाहिये जिससे मुद्दाअळेह को माळूम होजावे कि किस अमरकी उस पर नाळिश है और किस जुर्मकी बाबत वह माखूज़ होकर अदाळत की रोबरू हाज़िर किया गया है और उन जुराम को भी उस फ़र्द क़रार दाद जुर्म में तहरीर करना चाहिये कि जो उससे उसी किस्मके के पहळे भी सरज़द हो चुके हों।
- (१) तमशीछात (अ) पर (ब) को ज़रर शदीद ज़ेर दफ़अ़ (३२४) ताज़ी रात हिन्द पहुँचाने की बाबत फ़र्द करार दाद जुर्म अदाछत बनारही है पस उसमें यह छिस्ता जरूर है कि (ब) ने (अ) का एक हाथ तछवार से काट डाछा और इतंकाब ज़रर शदीद का किया जिसकी तारीफ़ ताज़ीरात हिन्दकी जर दफ़्अ़ (३२४) में मज़कूर है तमाम दफ़अ़ को जरर शदीद के छफ़्ज बछफ्ज तहरीर कर्ना जरूर नहीं है--
- (२) (न) ने (छ) को मकान में सरका किया तो फर्दकरार दाद जुर्म में यह छिसना होगा कि तुमने फ़छां शख्सके मकान में सक़ी का इर्तकाब किया जिसकी सज़ामजम् ताज़ीरात हिन्दकी दफ़अ़ (३८०) में मुक़र्रर है।
- (३)(द) ने (र) पर हमछा व जब मुजर्मीना का इतंकाव किया तो फ़र्द करार दाद जुर्म में यह छिखना काफ़ी होगा कि तुमने (र) पर हमछा व जब मुज-मानह का इतंकाव किया जिसकी सज़ा मजमूज ताजीरात हिन्दकी दफ़अ़ (३५२) में मज़कूर है।

द्फुअ १७४ - फ़र्द करार दाद जुर्भ में वक्त और मौका इर्तकाब जुर्भ भी जरूर दर्ज़ करना चाहिथे।

दफ़्आ १७५-कोई फ़रोगन्। इत और भूछ ने। फ़र्द क़रारदाद जुर्म भें गाँके हो उस से मुक़द्दमह में कोई सकुम न समझा जावेगा बशतें कि उस फ़र्द गुना़दत स फिल्वाँक मुळजिम को मुबालिगा हुआ हो-

(१) तमशीलात अदालत (ज) और (व) के मुक़्हमहकी तहक़ीक़ात कर रही है फ़र्द क़रारदाद जुर्म तयारकी और उस में लिखा कि (ज) ने (ह) को ज़रर शदीद पहुंचाया जिसकी तारीफ़ ज़ेर दफ़अ़ (३२४) मज़क़ूर है—पस उस में अ़दालतकी फ़रोगुज़ारत है कि उसने यह बात साफ़ तौर पर नहीं तहरीरकी कि किस तरह और किस हथियार से इतकाब जुर्म हुआ—यह सुकुम इस लायक़ नहीं है कि जो मुक़हमह को साक करदे—या कोई गृछती सरीही उस में वाक़ हुई हो—

द्फ्अ १७६ — कोई मुक्हमा बवजह गलती अदालत हाय मातहत फर्ड क्रारदाद जुर्मकी तरतीब दिथे जाने से बाकी रहकर और किसी अदालत बाला में तफ्बीज हुआ हो तो अहलकार अलादत आला को चाहिये कि फर्ड करारदाद मुरत्तब या तगीर तबहील करके शामिल मिसल करे।

द्फुअ १७७ - जब कोई फर्द करार दाद जुर्म किसी वजह खास से बदल की जावे तो ऐसी सूरत में अदालत को ज़रूर होगा कि फरीकेन मुकहमह को रोबक बुलाकर उस तगीर का हाल ज़िहर करे और मुलिनम अगर रव्वाहिश ज़िहर करे तो जिस गवाह को मुकरेर वह तलब करना ज़रूर समझे तलब कर्के मुहदल की बाबत इस्तिफ सार करे!

# ( शमुख चन्द इखज़ामात )

द्फ़्ञ्न् १७८-बाबत हर जुम जुदागानह फ़र्द क्रार दाद जुर्म भी अछहदा और तजवीज जर्म भी जुदागानह होनी चाहिये।

द्रफ़ अ १७९ - जब एक शख्स की निस्वत एकही किस्म के एक से ज़ियादह इल्ज़ाम लगाये जायँ जो एक सालके अन्दर सर्ज़द हुए हों तो जाय-ज़ है कि उस पर एकही वक्त में चन्द जरायम का इल्लाम जो तीनसे ज़ियादा नहीं आयद होकर सबकी एक तज्ञीज की जाथे जरायम एक ही किस्मेक वहहैं जिनके छिये ताज़ीरात हिन्द की दफ्अ़ बाहिद में या किसी कानून मुख्तसिळ अमर या मुख्तसिळ मुकाम में एक ही तादाद की सजा मुक्रेर हो।

(अ) अगर चन्द वाक़आ़त जो बाहम ऐसा तअ़छुक़ रखते हैं कि वह एक ही मुआ़मला होगये हैं एक ही शल्स से कई जुर्म सरज़द हों तो जायज़ है कि तक मील फ़र्द क़रार दाद जुर्म जरायम् मज़कूर का और तजवीज़ एक ही साथ हो (ब) अगर अफ़ाल ऐसे जुर्म पर मुस्तामिल हों जो बमूजिब क़ानून वक़ दो या चंद तारीफ़ात में दाख़िल हों तो जायज़ है कि एक ही तजवीज़ के वक़ हर जुर्म लगाया जावे और हर एक की तजवीज़ की जावे (ज) अगर चन्द अफ़ाल ऐसे हों जिन में से एक या ज़ियादह अफ़ाल फ़र्दन फ़र्दन जुर्म या जरायम हों मगर उनका मजमूआ़ एक दूसरा जुर्म हो तो जायज़ है कि जो जुर्म मजमूआ़ अफ़ाल से पैदा न होता हो या वह मिन्जुमला उन अफ़ालके एक या चन्द अफ़ाल से पैदा होता हो एक ही मुक़दमह में शामिल होकर उसकी एक वक़ तजवीज़की जावे—

तमशील मुताल्लिका फिका अव्वल जैद एक शल्स खालिद को वलीद कानिस्टबल की हिरासत जायज से वलीद को ज़रर शदीद पहुंचाकर छुड़ा ले गया तो जैद पर दफ़्ज़ (२२५) और (३३४) की बाबत फ़र्द तहरीर होकर तजवीज़ की जावे, ज़ैदने बनीयत ज़िना एक : मकान में बज़िए नक्क वक्त रोज़ दाख़िल होकर बक्र की ज़ोजह से ज़िना किया तो दफ़ात (४५४) व (४९०) में अलहदा २ फ़र्द और अलहदा २ तजवीज़ होगी तमशीलात मुताल्लिका फिकरा दोम ज़ैदने बेजा तौर पर ख़ालिद को एक पत्थर मारा तो जायज़ है कि जरायम् दफ़्ज (३२३) व (३५२) के जुदा२ फ़र्द और नजवीज़ हो—

ज़ैदने अपने तिफ्ल को बदीं इल्म छोड़ा कि वह फ़ैल बाअस हलाकत तिफ़ल होगा और वह लड़का मरगया तो जायज़ है कि जरायम दफ़अ़ (३१७) व (३०४) के जुदा २ फ़र्द और जुदा २ तजवीज़ हो—

तमशीलात फ़िकासोम, ज़ैदने बकपर सर्का बिल्मन किया और वक्त इर्तकाक सर्का बिल्मन किया और वक्त इर्तकाक सर्का बिल्मनबाला ज़रूर पहुंचाया नायज़ है कि बाबत नरायम द्फात ( ३२३ ) व ( २९४ ) जुदा २ फ़र्द और जुदा २ तजवीज़ हो—

- द्फ़अ १८०-अगर चन्द ऐसे फ़ैल हों निनसे यह शुभा हो कि जो द्फ़ात साबित हो सकते हैं मिन्जुम्छा चन्द जरायम कौन जुर्म जरायम क़रार दिया जावे जायन है कि उनमेंसे मुरुनिम पर किसी जुर्मका इल्जाम लगाया नावे और ऐसे इलज़ामात की तजवीज़ फ़ौरन् हो सकती है या बनाय उसके नरायम मन्कूर में से किसी एकके इर्तकाबका इळजाम हो सकता है।
- दफुअ १८१-अगर बसूरत दफुअ बाला मुलिन पर एक इल्लाम किया जावे और शहादतसे इर्तकाबकी और जुर्मका जो हस्ब अहकाम इफ़्अ मज़कूर उस पर इंडज़ाम हो सकता था पाया जावे तो जायज़ है कि इर्तकाब जुर्म मुसब्बिताका हुक्म सबूत सादर किया जावे गो उसपर उस इलजाम की नालिश नहीं की गईथी।

मसलन् निस्वत् जेद फ़र्द करारदाद जुर्म सरकाकी बाबत लिखी गईथी और साबित हुआ कि उसने ख़यानत मुजरमानह किया था तो जायज़ है कि वह ख्यानत मुजरमानहका मुजारेम करार दिया जावे गोकि इल्लाम मजुकूरकी फ़र्द नहीं तहरीर हुई ॥

- दफ्अ १८२-जब फ़र्द क़रारदाद जुर्म में ऐसा जुर्म छगाया जावे जो मजमूअ चन्द जरायम काहो और उनमेंसे सिर्फ चन्द जरायम शामिल होकर एक जुर्म खफ़ीफ़ की हद तक पहुँचते हों और अजज़ा साबित हों तो ऐसी सूरतमें लाज़िम है कि जुर्भ ख़फ़ीफ़ा साबित क़रार दिया जावे, गो कि फ़र्द क़रारदाद जुर्म में उस जुर्मका इल्जाम न लगाया गया हो और जब ऐसे हालात साबित हों कि जुर्म मुन्दर्जह फ़र्द बक़द्र एक जुर्भ ख़फ़ीफ़के होनाये तो भी जुर्म ख़फ़ीफ़ साबित किया नावे, गो वह फ़र्द क़रारदाद जुर्म में न लिखागया मगर इस दफ़अ़की कार्रवाई उन जरायमसे मुतअञ्लिक होगी जो जरायम अज्रूप इस्त-गासा काबिल समाअत नहीं और अदालत अन खुद उन जरायमकी कार्र वाई नहीं कर सकती।
- दफुअ १८३-जब चन्द अञ्चलास पर जुर्म वाहिद या जरायम मुख्ति छिफ़का जिसका इर्तकाव मुआमला वाहिद्में हुआ हो इल्जाम लगाया जावे या जब एक शरूसपर इङ्जाम इर्तकाब जुर्म और दूसरेपर अयानत या इक़दाम जुर्भ मज़कूर का छगाया जावे तो जायज़ है कि बाबत जरा-यम मज़कूर फ़र्द जुर्भ और तजवीज़ सबूत शामछात हो या जुदा जुदा ॥

#### (९०) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

दफः १८४-जब एकही शरूसपर चन्द इळ्जाम जुर्म कायम किये जाय और तज-वीज एक या चंद जरायमके हो तो मुस्तगृीस या खुद अदालत बाक़ी मांदा जरायम से दस्तवर्दार होगी।

## ( नमूना फ़र्दक्रार दाद जुर्म )

मैं रफ़ीउद्दोन हैदर हाकिम अदालत फ़ौजदारी इस तह-रीरको रूपे तुम लक्ष्मनिसंह बल्द नरायनिसंह कौम राजपूत सिकनह जोधपुर पर हस्ब तफसील ज़ैल इल्ज़ाम क़ाइम करताहूं कि तुमने बतारीख़ २५ माह सितम्बर सन् १४९३ ई. बवक आठ बजे शबके या उसके क़रीब बख़ानह मुसम्मी अमीरचंद सिकनह जोधपूर के सकी मालियत पांच सौ (५००) रुपये का इतकाब किया, लिहाज़ा तुम उस जुमेंके मुतंकब हुये जिसकी सज़ा मजमूअ ताजी-रात हिन्दकी दफअ (३८०) में मुक्ररर है और वह इस अदालतकी समाअतके लाइक है और में इस तहरीर के जिरयेसे हुक्म देता हूं कि तुम्हारी तजवीज़ बर बिनाय इल्ज़ाम मज़कूर अदालत मजकूर के रोबरू अमलमें आवे ॥ अल्मकूंम २८ सितम्बर सन् १८९३ ई०

दस्तख़त हाकिम सय्यद रफ़ीउद्दीन हैदर अदालत फ़ौजदारी॥

367.

( और जब चन्द जरायम हा तो तफ़्सील मुफ़स्सिल तौर पर दर्ज होनी चाहिये )

### (बाब सत्तरहवां)

### (कार्रवाई व मुक़द्दमात काविल इजराय समन)

द्फं अ १८६-जो मुक् हमह का बिछ इज़राय समन अदालत के रोबक पेश हों उसमें अदालतों को इस तरह कार्रवाई करनी वाजिब है कि एक तारी ख़ समाअत और हाज़री फरीकेन के लिये अदालत से मुक्रेर होकर मुक्रेर हो करों फरीकेन के लिये अदालत से मुक्रेर हो कर स्ता का स्ता मक्रेर ह फ्रीकेन रोबक तल ब किये जो वे और इस्त गासा जो मुस्त गी सकी जानिबसे अदालत में पेश हुआ या बाद इस्त गासा अगर कोई इज़ हार इज़ के दे हल का करार साल ह मुस्त गी सका

िष्यागया हो वह उफ्ज़ बल्फ़्ज़ मुल्जि़मको सुनाया और समझाया नावेगा और मुल्जि़मसे पूछा जावे कि वह इस बात की वनह ज़ाहिर करे कि उसको जुर्म मज़कूरका क्यों मुंजिरिम न ठहराया जावे अगर मुल्जि़म जुर्मसे इक़बाल करे तो वह इक़बाल उसका लफ्ज़ बल्फ़्ज़ उसी तरह क़ल्म बंद होगा, जिस तरह मुल्जि़म जुर्मेसे मुनिकर हो और कक़ बश्ते मुनासिब और अगर मुल्जि़म जुर्मेसे मुनिकर हो और कोई वनह न बयान करसके कि उसको मुल्जि़म क्यों न गर्दाना जावे तो अदालतको चाहिये कि मुल्जि़मकी बनिस्वत सबूत जुर्म करे॥

दफ् १८७ - अदालत उस वक्त मुस्तग़ीसका इजहार क्लमबंद करे और तमामी अमूर बिनस्वत इस्तगासा मुस्तग़ीससे दर्यापतकरे जिससे असली है-सियत मुक्इमहकी बखूबी ज़ाहिर होजावे और बताईद इस्तगासह जो कुछ शहादत पेशहो वह बमवाजह मुख्जिम ली जावे।

दफ़ अ़ १८८ - जो गवाह उस वक्त हाज़िर अ़दाळत नहीं बज़िरए समन तळव किये जावें और अगर किसी ही या किसी दस्तावेज़की ज़रूरतहो उसके पेश किये जानेके छिये बतैय्युन तारीख़ अहकाम जारीकरे ।

दफ़ १८९ - उमूमन ऐसे मुक़ हमातकी बाबत तमाभी मसारिफ़ जो गवाहानकी तळबी और हाज़री अदाळत ज़रूरहों वह मुत्तग़ीससे काबिळ वसूळ होंगे।

# ( नमूना समन बग्रज़ हाज़री गवाह ) बनाम मुसम्मी इनायतुङ्घाखां वल्द फेज़ुङ्घाखां साकिन जालोर इलाक़ह मारवाड़ ।

हरगाह हमारे रोबरू नाछिश हुई है कि मुसम्मी रामदयाछ वल्द किशनदयाछ साकिन नोधपुरसे जुर्म हमछा व नवर मुजरमानह ज़र दफ़अ़ (३५२) ताज़ीरात हिन्दका मुर्तिकिव हुआहे (या उसके इर्तकावका उसपर शुभांकिया गयाहे) और हमको माळूम हुआहे कि तुम मुस्तग़ीसकी तरफ़से शहादत मुतअ़िक्का अमूराहमदे सकोगे, छिहाज़ा तुम्हारे नाम समन भेजाजाताहै कि तारीख़ १७ माह अगस्त सः १८९३ ई० आयन्दहको दो पहरसे पहछे दस (१०) बजेके इस अदाछतमें इस गरज़से हाज़िरहो कि नाछिश मज़कूरकी बाबत को कुछ तुमको माळूम हुआहे उसकी

निस्वत शहादतदो और बिछा इलाज़त अदालतके वहांसे चछे न नाओ, और तुमको बर्ज़िए इसके ताकीद की जातीहै कि अगर तुम बिलावनह नायज़ तारीख मज़कूर पर हाज़िर होनेसे गृफ़लत या इनकार करोगे तो तुम्हारी हाज़री बिल्जबके लिये बारन्ट नारी होगा ॥ आज बतारीख १० माह अगस्त सन् १८९३ ई० हमारे इस्तख़त और अदालतकी मुहरसे नारी किया गया ॥



दस्तख़त रामनरायन मिनस्ट्रेट दर्जह सोम मुका़म नाळीर

- द्फ़ अ़ १९० जब तमाम शहादत अज जानिब इस्तगासा पेश हो चुके तब मुळजिम का इज़हार लिया जावेगा और जो कुछ शहादत मुळजिम पेश करे वह जुब्त तहरीर में आवेगी—मगर ऐसे मुक्दमात में फूर्द क्रारदाद जुर्म मुरत्तव करने की अ़दालत को जुरूरत न होगी।
- दफ़ अ १९१ सबूत फ़्रीकैन की तरफ से पेश हो जाने पर अदालत उन तमाम अमू-रको जो शहादतसे ज़ाहिर हों पेश नज़र करके अगर मुलज़िम दरहकी कृत मुजारेम साबित है तो सज़ाय मुनासिब तजवीज़ करे वनी बारियतका हुक्म सादिर करेगी।
- द्फुअ, १९२-मुमिकिन है कि इस्तगासा ज़ररका किया गया और हमछा मुजर मानह साबित हुआ या इमछा का इस्तगासा किया गया और ज़रर साबित हुआ ऐसी हर दो सूरत में अदाछत को फ़ैसछे का इस्तियार हासिछ है ख्वाह इस्तगासह में कुछिश बयान किया गया हो।
- दफ़ १९३ ऐसे मुक़ इमात में अगर फ़री कैन बरोज़ पेशी मुक़ इमा बशतें कि उनको हस्ब ज़ात्बह हुजूर अदाळत के बास्ते हिदायत की गई हो हस्ब क़ायदा आवाज़ दिये जानेपर हाज़िर व मौजूद नहीं पाये जायँ तो अदाळत मुक़ इमहको ख़ारिज करदे या वजूह ख़ास मुक़ इमहकी इस्तवा का हुक्म दे।
- दुफ़ १९४-अगर मुस्तगीस कब्छ अन सुनाय जाने फ़सळा अदाळतके इस्तगासह से दस्तबदीरा जाहिर करे तो अदाळत मुळनिमको बरी करदे ऐसी दस्तबदीरी तहरीरी होनी चाहिये न कि तकरीरी।

द्फुञ् १९५-जो मुक्इमात सिवाय इस्तगासा और किसी जारिएसे दायरहों उनके। भी अदालत अगर वजूह काफ़ीहों और जो ज़ब्त तहरीरमें आर्येगी ख़ारिजकरे और मुल्लिमको बरी करनेकी मजाज़ेंहै।

दफ़ १९६-दफ़ा निसका पहले ज़िक हुआ उन मुक़द्दमातसे मुताल्लिक न समझी जावेगी निसमें कि रियासतकी तहक़ीर या हुक्म उदूली वेगेरहहो उसमें राज़ीनामा तहरीरी या तक़रीरी क़ाबिल पिज़ीराय अदालत न होगा।

## ( जरायम काबिछ समन )

अयानत

(१०९) छगायत (१२०) अगर मसल जुर्म काबिल समन है तो अयानत भी काबिल समन समझो-

( जरायम मृतअञ्चिका अफवाज बहरी व बरी आसूदगी अम्मा ख्छायक ) (१३७ व १४९) व १४३ व (१४९ व १५०) अगर असळ जुर्म काबिल समन न हो ) १५१ व १५३ व १५४ व १५५ व १५६ व १५० व १५८ व १६०।

( जरायम जो सर्कारी मुलाजिमोंसे सर्जदहों )

१६१ छग्।यत १६९ व १७१

( सर्कारी मुलाजिमोंके इंग्लियारातजायज़की तहकीर ) १७२ लगायत १९० सिवाय १९१ के

( झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़ मादलत आम्मा ) २०२ व २१७ व २२३ व २२७ व २२८ व २२९

( जरायम मुताछिक बाटों व पैमानोंके )

२६४ लगायत २६७

( आम्मा ख़्छायक़की आफ़ियत और अमन और आसायश और हया और आदात )

२६८ छग्।यत २८० व २८२ छग्।यत २९१ व २९४ (अ) व २९४ (ब) (जरायम मुतअंछिका मज़हव)

१९५ छगु।यत २९८

(जरायम जुरर)

३२३ लगायत ३२६ व ३३४ व ३३५ व ३३६ व ३३७ व ३३८

#### मजम्भाजाब्तहफ़ौजदारी।

## (मज़ाइमत बेजा व इब्स)

३४१ लगायत ३४८ ( जरायम जब्र मुजर्मानह और इमला ) ३५२ व ३५४ व ३५५ व ३५७ व ३५८ ( ज़िना बिऌजब्र जब मर्द अपनी जोज़हके साथ जिमा करे ) ३७६... ( नुक्सान रसानी ) ४२६ .... ( मदाख्लत बेजा बखानह )

## (इफीं और मिल्कियतक बयानात)

४८४ व ४८५ व ४८६ व ४८७ व ४८८ व ४८९ 🔐

( ख़िद्मतके मआहिदोकें नुक्ज़ मुजमीनह )

४९० व ४९१ व ४९२

( ९४ )

## ( जरायमके इर्तकाब करने की इक़दाम )

५११ अगर असल कृबिल समन है तो इकदाम भी कृबिल समन तसन्बर कइना चाहिये।

## बाब अठारहवां

### ( कार्रवाई व मुक़द्दमात काविल इजराय वारन्ट)

दफ्अ १९७ मुक्हमात काबिल इनराय वारन्ट में नाव्तह नेल मरई रहेगा-द्फुअ १९८-फुराँकैन रोबरू अदास्त के हाजिर आये-तो अदास्ततको चाहिये कि बयान मुस्तगीस का अच्छी तरह सुने और नब्त तहरीर में लायें, और उन सब बातों की इस तरह इस्तिफ़्सार करे कि कोई अमर फ्रो गुन्। इत न हो जाय- निस से तमाम हैसियत सूरत मुक्दमह की कमाहका पाई जावे-और नाम वाकिफकारान मुकहमा के भी वसी इन्हार में नृाहिर होजायं वह इनहार शामिल मिसल किया जावे ।

- दफ़ १९९-एक तारी ख़ समाअ़त एक हमा के छिये अ़दाछत मुक़र्र करके फ़री-क़ैन को बरसर इनछास इत्तछाअ़ देगी-और जिन गवाहान की शहा-दत ज़रूरी हो उन गवाहान की तछबी के वास्ते समन जारी करेगी।
- दफञ्ज २००-रोज़ मुक़र्ररह फ़रीक़ैन अदालत के रोबरू तलब हों और सिल्ल-सिल्लहवार हरएक का हज़हार येक बाद दीगरे रोबरूय अदालत कुल्लमबन्द हों और बाद कुल्लमबन्दी इज़हार फ़रीक़ैन को सवालात जिरह करने का इल्तियार हासिल होगा।
- द्फुञ २०१--जब अज जानिब इस्तगासा तमाम शहादत पेश हो चुके तो मुळिजिम का इजहार क्ळमबन्द किया जावे।
- द्फुञ, २०२--बाद इज्हारनवीसीके अदालत को जो सवालत जरूरी मालूम हों मल्जिम से करे।
- द्फुअ २०३ अगर बाद कृष्ठमबन्दी इज़्हार मुख्निम व दानिश्त अदाखत इस्त—
  गासाना पायदार या बेबुनियाद या ग्रेर सबूत पायानावे तो अदाखत
  मुख्निम को हुक्म रिहाई का देगी।
- द्फ्अ २०४-वर्ना फ़्दं क्रारदादजुर्म मुरत्तव होकर मुळल्म को सुनाई और समझाई जावेगी, और उस से पूछा जावेगा कि तुम मुजरिम हो या जबाब दही करना चाहते हो, अगर मुळ्जिम, मुजरिम न होने का इक्बाळ करे तो वह इक्बाळ िखळिया जावे, और तजविज़ हुक्म सुज़ा सादिर करे।
- द्फु अ २०५ अगर मुळ जि़म जुर्म से मुनिकर और सबूत पेश करने पर आमादा हो तो उसको हिदायत की जाविगी कि वह अपनी जवाब दही में मसरू फ़ होकर अपना सबूत पेश करे ऐसी तहक़ी कात के क मुळ्जिम को इल्तियार हासिल रहेगा कि जो गवाह मुस्तगीस एक मर्तवा इज़-हार दे चुके हैं, और अहातए अदालत में मौजूद हैं उनको मुक़्र्र तल्लब करके सवालात जिरह मुळ्जिम की जानिब से किये जावें।
- दुफ्ञ, २०६-मुळ्जिम बयानात तहरीरी या और कोई दस्तावेज पेश करे वह शा-मिळ मिसळ की जावेगी और उस पर उसी वक्त हाकिम अदालत के दस्तखत सब्त होंगे।

द्फ्अ २०७-जो गवाह मुळ्जिम के अहातए अदालत में मौजूद न हा उनका हाज़ार ज़रिए समन ग़ैर मुमिकिन होतो हुक्मनामा जबरन बग़रज़ हुज़्री
अदालत से जारी होगा मसारिफ़ हुक्मनामा जात मुळ्जिम की तरफ़
से दाख़िल कराये जावेंगे-जबिक मुळ्जिम का ऐसे गवाहान की तलबी का बाअ़स होना मूजिब ईज़ारसानी या तकलीफ़ दही या तज़िअ़
अ़ौक़ात अदालत हो तब अदालत ऐसी दर्क्वास्त को नामंजूर भी कर
सकती है।

द्फ़अ़ २०८—बाद तकमील शहादत जानबी मुलजि़म अदालत को तमाम शहादत मौजूदए मशमूला मिसल पर फिर नज़रसानी करनी चाहिये और बाद ख़ोज़ व गोर के हुक्म सज़ा या बरीयत का सादिर करे।

द्फ् अ २०९-जो मुक्इमात मुताञ्चिका बाबा हाना ब मसालहत ते हो सकते हों वह मुक्इमात अदालत बवजह अट्म हाज्री मुस्तगीस बरोज पेशी मुक्इमा खारिज करे।

# ( तफ़सीछ जरायम् क़ाबिछ वारन्ट इस्व ज़ैछ हैं )

जरायम अञ्जानत इन्तदाय १०९ छगायत १२०अगर असछ जुर्म काबिल बारइन्ट है तो अञ्जानत भी काबिल बारन्ट है जरायम खिलाफ वर्जी या सर्कार के बयानमें (१२१ छगायत १३०)।

जरायम अफ़्वाज बहरी ब बरा के बयानमें इन्तदाय १३१ छगायत १३६ व १३८ व १४४ व १४५ व १४६ व १४७व १४८ व १५२ व १५३ व १५७ व १७० झूठी गवाही और जरायम मुखालिफ़ मआ़दलत आम्मा के बयान में (१९३ छगायत २०१ ग २०३ छगायत २१६ व २१८ छगायत २२२ व २२४ छगायत २२६) उन जुमी के बयान में जो सिका और गवनमन्ट स्टाम्प से मुताल्छिक हैं (२३१ छगायत २६३ व २९२ २९३ व २९४।

आम्मह खळायक् की अफ़ियत और अमन और आसायश और हया और आ़दाळत मवस्सरहें (२८१)।

नरायम् जो इन्सान के जिस्म व जान पर मवस्सर हैं (इब्तदाय (३०२ छग् यत ३११)।

जनीन को ज़रर पहुंचाना और छड़कों को बाहर डाछदेने और अख़फाय तब्छुद के बयानमें (३१२ छग़ायत ३१८)

ज़रर (३२७ ह्यायत ३३३)

जब्र मुजर्मानह और हमळा ( ३५३ व ३५४ व ३५६ व ३५७)

इन्सानको छे भागने या जबरन् बहका छ जाने और गुडाम बनाने और बजझ मेह-नत छेनके (३६३ छग्।यत ३७४)

ज़िना बिळजब (३०६ व ३७०) अगर मई अपनी औरत के सिवाय किसी दूसरे से ज़िना बिळजबकरें—

जरायम् जो माळ से मुताछिक़ हैं ( ३७९ छगायत ३८२ )

इस्तहसाल बिल्जब ( ३८४ लगायत ३८९ )

सर्को बिल्जब व डकैती (३९२ लगायत ४०२)

मालका तसर्फ बेजा मुजमीनह ( ४०३ लगायत ४०४ )

फ़रेब मुजमीनह ( ४०६ छगु।यत ४०९ )

माळ मसरूका का छेना ( ४११ छगायत ४१४ )

द्गा ( ४१७ लग्।यत ४२० )

फ़रेब आमेज और माल का फ़रेबन कब्ज़ासे अलहदा करना (४२१ लगायत४२४)

नुक्सान रसानी ( ४२७ छगायत ४४०)

मदाख्छतवेजा बखानह मुनर्माना ( ४४८ छगायत ४६२ )

जरायम् दस्तावेजों और ( ४६५ लगायत ( ४७७ ) ४८२ लगायत ४८३ )

जरायम् जो अज्द्वाज् से ताङ्क रखते हैं (४९३ लगायत४९८)

अजालह है सियत उर्फ़ी ८५०० लगायत ५१०)।

जरायम खिळाफ़ वर्जी हर्फींका इक़दाम अगर जुर्म काबिल वारन्टहै तो इक़दाम की वाबत भी मामूळन् वारन्ट जारी होगा—

#### तजवीज़ व फ़ैसला।

- द्फ् अ २१० बाद इस्तताम कार्रवाई मुन्द्र बाज हाय मुक्द्मात का बिल समन व वारन्ट में हर एक अदालत फ़ौजदारी को इस्तियार कुली हासिल होगा कि उसी रोज या किसी तारीस मुअध्यना पर जिसकी फरीकेन मुक्द्मह को इत्तलाअ दी जावेगी फ़ैसला पढकर सुनाय अगर मुल्लिम ज़र हिरासत हो तो अफसर मजलिस की मार्फत उसकी तलबी अमलमें आवेगी।
- द्रुक्त २११-फ़ैसला अदालत में वह तमाम हालात और वजूह मुफस्सलन् दर्ज होंगे जो मुक्दमा से ताल्लुक रखते हों और उस में वह जुर्म तहरीहन तहरीर होना चाहिये जिसकी सजा मज़मूस ताज़ीरात हिन्दसे कानेन

मुख्तिसउछ अम्र या मुख्तिसुछ मुकाम की रूसे दीजाती हो अगर मुळाज़म बरी किया जावे तो उसकी बरीयत की वजूह तहरीर की जावेंगी।

- द्रफ अ २१२-अगर मुछिज़िम को सज़ाय मौत किसी अदाछत मजाज़ से या क्बूछ मंजूरी हुक्काम आ़छा रियासत या उन बृटिश अफ्सरान् मुक्रिर फ़र्मूदा नवनेमेन्ट हिन्द जो किसी माहादा नाफिजुछ वक्त गवनेमेंट दी जाती हो तो हुक्म में यह हिदायत होगी कि मुछ्ज़िम इस क़दर असंह तक गळूबस्ता छटकाया जावे कि दम निकछ जावे।
- द्फुः २१३ तज्ञभीज मुळिजिम को पढ़कर छफ्ज बळफ्न इत्मीनान् के साथ सुनाई जावेगी अगर मुळिजिम न समझता हो तो उसको उसकी ज्ञान में तर्जुमा होकर बतळाया जावेगा, और अगर वह नकळ की द्रक्वीस्त करे तो नक्ळ दी जावेगी मुक्इमात वारन्ट में कोई फ़ीस मुळिजिम से वाजिबुळ् वसूळ न होगी और मयाद अपीळ से मुज- रिम को उसी वक्त आगाह कर दिया जावेगा।
- द्फ़अ २१४-असल तनवीज़ शामिल मिसल होगी मय उस तर्जुमह के जो मुद्ध-ज़िम के समझानेके वास्ते अदालत ने कियाथा ।
- द्फुः २१५-बाद तहरीर फ़ैसळह व दस्तख़त किये जाने के कोई अदाळत किसी किस्मका तग़ीरो तबदील या कुछ नज़रसानी फ़ैसळह में नहीं कर सकेगी (इल्ला गळत अळफाजीकी सेहत )।
- द्फुअ २१६-अंदाळत हाय बाला को लाजिम है कि किसी हुकूमत के मुक्डमह मफूजा में जो हुक्म सादिर करे उसकी एक नकल उस हाकिम के पास मुरसिल करे जिसने इन्तदन् तजवीज मुल्लिम की हो।

## ( इन्तखाब अज एक्ट मयाद नम्बर १५ सन् १८७७ ई० )

१५० बमूजिब मजमूञ् जाब्तह फीजदारी ७ योम तारीख हुक्म अपीछ हुक्म सजाय मौत सजा से

१५४ अपीछ किसी अदाछत में बग़ैर ३० योम की तारीख से निसकी अदाछत दबीर महकमह खास नाराजी से अपीछ है।

१५५ भपीछ ब अदाछतुरु भाछिया ६० योम तारीख हुक्म समासे दबीर । (१५७) अपीछ बनाराजी तजवीजात बमूजिब मजमूअ जाब्तह फीजदारी, ६महीने उस तजवीज़की तारीख़ से जिसका अपीछ हो-

## (नमूना)

फ़ैसळा अदाळत फ़ौजदारी ज़िला अजैगढ़ बइजलास पंडित गोपीचन्द मजिस्ट्रेट दर्जह अव्वल ज़िला अजैगढ़ मुल्क राजपूताना ॥

मवर्रख़ह १८ सितम्बर सन् १८९४ ई.

बमुक्इमह नम्बर (१०८)

नसीरुद्दीन वल्द अमीरुद्दीन जात मुसल्मान शेख रिन्नालाल वल्द चुन्नामल-सिकनह भानपुरा मुस्तगीस सिकनहकवरी गंज मुळ्जिम

### जेर दफ़अ़ (४९८) ताज़ीरात हिन्द ।

यह मुक़द्दमा अदालत हाजा में ५ जून सन् १८९४ ई० से बर बिनाय इस्तगास मुस्तगीस दायर हुआ—

इस्तगासा यह है कि मुळ्जिम जोजह मुस्तगीस को पिदर मुस्तगीसकी वळायतसे भदम मौजूदगी मुस्तगीस बतारीख़ २ जून सन् १५९४ ई० बनीयत मुजमीना फुसळा-कर अमीर पुरा ज़िळा अजैगढ़ में फ़रार करके छेगया-

बर्तबक इस्त गासा पेश होने के इजहार हळकी मुस्तगीस का कृष्ठमबन्द होकर वारन्ट गिरफ्तारी का बनाम मिनस्ट्रेट दर्जह सोम बमुकाम अमीरपुरा ज़िला अजैगढ़ जारी हुआ और तारीख़ ७ माह जून सन को मुल्लिम बाद गिरफ्तारी अदालत हाज़ा के रोबरू व हाज़िर किया गया तमाम शहादत पेश करदा जानवी मुस्तगीस से यह पाया जाताहै कि मुल्लिमने जोजह मुस्तगीस को बलायत पिदर मुस्तगीस से फुसला-कर फ़रार किया ममर मुल्लिम ने बयान किया कि सेहलिमीसां एक बाजारी फ़ाहिशा औरत मुस्तगीस के मकान में ख़ानह अन्दाज़ है मुस्तगीस के साथ शादी नहीं हुई वक्तन फ़वकन मेरे मकान परभी आमद व रक्फ़ रसती यी सेंहलिमिसां की रजामन्दी से उसकी अमीर पुरा लेगया था ना जायज़ तौर पर फ़रार नहीं किया,और मुस्तगीसको कुछ इस्तह कृकि मुसम्मात सैहलिमिसां के रखने और उसकी ख़िला फमर्जी रोकने का नहीं है—

करीमन् और नसीवन् बयान करती हैं कि दरहकी कत मुसम्मात खैर छनिसां अर्सह दराज़ तक बाळा खानह पर बैठकर पेशा करतीथी और नसी रहीन मुस्तगी स की अर्सह से आश्नाई चळी आती है और अब खानह अन्दाज़ है निकाह शरई नहीं हुआ यह बाज़ार में बेपदी निकळती है और हमारे रोवरू मुसम्मात सैठळानिसां ने
मुक्ज़िमसे चाहाथा कि उसको अमीर पुरा छेजावे -नज़ार अहमद और फ़कीर बेग
मुक्जिकुळ छफ्ज बयान करते हैं कि जिस शब को फ़रार होना इस्तग़ासह की तरफ़
से बयान किया गया है उस शब को सैठळिनिसां मुक्ज़िम के मकान पर आईथी
और मुळ्जिम से हमारे रोवरू और समाअत में कहाथा कि अमीरपुरा मुझको
अपने हमराह छे चछो चुनाचे मुळिज़िम ने वादा किया निकाह होनेसे छाइल्भी ज़ाहिर की—
मुस्तग़ीस के पास कोई सबूत निकाह का नहीं है काज़ी शहर से
एक रिजस्टर पेश किया जिसके मुछाहज़े से माळूम होता है कि मुस्तग़ीस ने एक दूसरी औरत के साथ निकाह किया था जिसका नाम
३५ नम्बरपर नुरुळिनिसां बिनते अशरफ़ख़ां तहरीर है काज़ी मज़क़्र हळ्फ़न् बयान
करता है कि यह वह औरत नहीं है जो इसवक्त अदाळतके रोवरू मौजूद है, चूंकि
ज़र दफ़अ (४९८) ताज़ीरात हिन्द औरत मफ़्रूरा का जिसको कोई शब्स बनीयत मुजर्माना फ़रार करके उड़ा छे जावे मन्कूहा होना ज़रूर है और शहादत से
साबित नहीं हुआ—इन वजूहसे मुळिज़म बे गुनाह है।

#### हुक्म हुआकि

मुळिनिम को रिहा किया जावे मुक़हमा पेशीसे खारिज होकर दाख़िछ दफ़्त़र होवे॥ फ़क्क॥

## ( बाब उन्नीसवां )

(तहकीकात मुक्हमात काबिछ तजवीज अदाछत हाय आछा)
दफ्अ २१७-अनिस्ट्रेट दर्नह अन्वल या नूडीशल आफ़ीसरको चाहिये कि नो
मुक्हमात काबिल तजवीज अदालत हाय आला और महकमह
खासके हैं उनकी तहकीकात करे, फिर नो मुक्हमा लायक सुपुदंगी अदालत आलाके हो वह अदालत आलामें-और नो मुक्हमा
महक्मह खासके सुपुर्द करनेक लायक हों वह महक्मह खास में
तज्वीज करनेक लिये सुपुर्द करे।

दफ़ अ २१८-जो हाकिम कि मजाज ऐसे मुक़ हम।त करने के हैं वह तमाम सबूत जो मिन्जानिब इस्तगासा पेश किया जाने—उसी तरी कसे कृष्णम बन्द करने के बाद कि जो क़ब्छ अज़ीं मज़कूर हो चुका है शामिछ मिसल करेंगे। दफ्ञं २१९-फिर इज्हार मुळजि़म और तमाम शहादत तक्रीरी व तहरीरी जिस तरह कि मुळ्जिमकी स्वाहिश हो अदाळतको तहरीर करनी चाहिये। दफ्ञं २२०-दस्तावेज पेश करने और गवाहान के जबरन हाज़िर होनेके छिये बशर्त ज्रूरत उसी तरह अहकाम अदाळत की तरफ़से जारी होंगे जैसा कि मुक़ह्मात वारन्ट के बाबमें मज़कूर हो चुका है-जब तमाम सबूत व शहादत पेश करदा फरीक़ैन क्लमबन्द होचुके-और वह दस्तावेज़ात जिनकी फ़रीक़ैन की तरफ़से पेश करने की ज़रूरत हो अदाळत हासिछ कर चुके उस वक्त अदाळत को उस तमाम कार्रवाई पर बख़ूबी गोर करना चाहिये कि आया मुळ्जिम पर इळ्ज़म क़रार दादह की बाबत सबूत कामिल है या नहीं, और अगर ऐसा जुर्म निस्वत मुळ्जि़म आयद न हो और वह बजूह सुपु-देगी मुळ्जि़म काफ़ी न हो तो मुळजि़म की हुक्म रिहाई का दे दिया जावेगा और यह रिहाई भी बवज़ह अदाळत के हाथ से ज़ब्त

द्फुअ २२१-अगर मुळ्जिमके सुपुर्द करनेकी काफ़ी बजूह मीजूद हों तब अदाळत एक फ़र्द करारदादजुमें मुरत्तिव करके मुळ्जिम को शुनाबेगी और समझा देगी और अगर फिरभी मुळ्जिम अपनी बरीयत में गवाहान पेश करना चाहता हो तो उस से एक फ़र्द गवाहान मतळूबा की तहरीर कराई नोबेगी और अगर अदाळत को मुनासिब माळूम होतो हस्ब फ़र्द पेश करदाके गवाहान को तळब करके इज़हार छे सकती है।

द्फुअ २२२-जांबाद मुळ्जिम के सुपुर्द करनेकी वजूह तहरीर करे और उन वजूह के हमराह हस्बजेळ काग्जात अदाळत हाय आंठा या महकमह खास में मुरसिळ होंगे।

( अ ) एक नक़ल फ़र्द क़रारदादनुर्मे-

तहरीरमें आयगी।

- (ब) कलन्दरह-
- (ज) तमाम असङ काग्नात याने-
- (१) शहादत गवाह तिज्बी
- (२) इजहार मुळ्जिम
- (३) शहादत उस गव हकी जिस पर दार मदार सुपुद्गी हो-
- ( ४ ) सार्टिफ़िक्ट जुर्म साविका वगैरह-

| ( १०२ )                                                                                                     | मजमुआजाब्तह्शीजदारी।                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| कलन्दरा बग्रज सुपुदेगी रतनचंद वल्द राय खुशहाल चंद सिकनह फतह पुर<br>ज़िला नोरंगाबाद मुल्क मारवाङ्ँ मुक्जिनः, | वज्हात सुपुद्गी.                                                                                                                    | मुळ्जिम २२ जौळाई सन्७७ इ॰<br>को मौकै बारदातसे गिरफ्तार हुआ-<br>और हर चहार अध्वास शहदी<br>नेने मुळ्जिसको कृतळ करते हुए ब<br>चश्म खुद देखा, मुळ्जिम खुद जुमे-<br>से इक्बाळ करताहै. |  |
|                                                                                                             | नाम गवा-<br>हार् सुद्दा-<br>य्छा यानी<br>मुळिलिम                                                                                    | के<br>इंड<br>न<br>न                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                             | मुळजिम.   नाम गवाव मुह्हे नाम गवा-<br>केद या ज् मय खुळासा श्रहा- हान् मुह्दा-<br>मानत पर दत मय आछातव थळा यानी<br>पारचा वगैरह मुळजिम | डाडांखेह निहाड्यंद्<br>सुराहाक सिंह,<br>दीपचंद चरमदीद्<br>गवाह मिसळ<br>मय एक क्ब्ज़ा तछ<br>वार व जामा हाय<br>पोशीद्नी मुळाज़ेम<br>खून आछूदापाजामा                                |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                     | में<br>जिल्हें<br>जिल्हें                                                                                                                                                        |  |
| । सुपुर्दगी<br>ज़िला ने                                                                                     | तारींख़<br>गिरमतारी                                                                                                                 | २२ जो छाई<br>सन्<br>७७ इ०                                                                                                                                                        |  |
| ज्दरा बग्रज                                                                                                 | जुर्मे जेर दफ्अं<br>कानून मय<br>तारीस जुर्मे<br>मुर्तेकबह                                                                           | ३०२ ताज़ी २२जोळाई<br>रात हिन्द् २२ सन्<br>जोळाई सन् ७७ इ०<br>१८७७ ई०                                                                                                             |  |
| <b>े</b>                                                                                                    | नाम केदी व<br>केदी वस्टिये<br>और<br>सकूनत                                                                                           | राय रतनचंद<br>बल्द खुशहाळ<br>चंद सिकनह<br>फृतहपुर<br>फुल्क मारवाड़                                                                                                               |  |
|                                                                                                             | नम्बर्<br>मुकद्द<br>मह                                                                                                              | ev<br>ev                                                                                                                                                                         |  |

द्रफुञ २२३—अदालत आला ऐसी सुपूर्दगी को अगर वह किसी किस्मका सुफ़म ख़याल कर ख़ारिज करके हुक्म दे सकती है, कि मुक़द्दमहको फ़लां अदालत में पेश करना चाहिये था।

द्रफ्ञ २२४—मुस्तगीस और गवाहान निनके इन्हार अदालत में कलमबन्द हो चुके हों उनके हान्री अदालत के वास्ते मुचलके लिखवालेने चाहिये और अगर कोई शस्स तहरीर मुचलकासे मुन्कर हों तो हाकिम अदालत तातहरीर मुचलका उसको हिरासत में रखने का मजान है— तमाम मुचल के शामिल मिसल होने चाहिये।

द्फुः २२५-तमाम किस्मके आळात और हिथयार और कपड़े और अशियाय जो मुक्हमह से ताल्छुक रखती हों हमराह मुक्हमा अदाछत आळा में मुरिसिट होंगे और उन पर नम्बर और नाम शे मज़बूत काग़ज़ पर तहरीर करके हर एक शे पर चस्पां करना चाहिये ताकि अदाछत आळा को मुळाहिजा के वक्त सहूछियत हो।

द्फुअ २२६ - फहरिस्त तमाम कागुजात और अशयाय मुरसिलाकी तैयार होकर शामिल कागुजात होगी और एक नक्ल दफ्तर अदालत सुपुद् कुन-न्दह में रक्ली जावेगी।

#### ( मुचळका पैरवी नालिश वा अदाय शहादत )

में गुळनारीळाळ वरद विहारीळाळ सिकनह फ़रीदाबाद इस तहरीरकी रू से इक्रार करता हूं कि मैं बतारीख़ २५ सितम्बर सन् १८९४ ई० को बवक्त दस (१०) बने सुबह के रोज़ हफ्ता मुकाम जोधपुर ब अदाळत अदाळतुळ आळियाराज मारवाड़ व मुक्हमह इळजाम जेर दफा (३०२) ताजीरात हिन्द बनाम रतनचंद मुक्जिम वहां हाजिर होकर नाळिशकी पैरवी करूंगा या शहादत दूंगा और अगर इन में कसूर करूं तो मैं दबीर मारवाड़ को मुबळिग दो सी २०० हपया बतीर तावान अदा करूं— भवर्रख़ह १७ सितम्बर सन् १८९४ ई.

### नमूना

रीबकार अदालत फ़ौनदारी दर्जह अन्वल बाजलास मौलवी अहमद हुसेन साहब मिनस्ट्रेट दर्जह अन्वल मुकाम इंग्लिन्यारपुर निला खुशहालगढ़ वाके २७ जीलाई सन् १८७७ ई०

नम्बर मुक्ड्मह द्वीर मारवाङ मुस्तगीस

रतनचंद वरद राय खुशहाळचंद ह सिकनह फतहपुर ज़िला नोरंगाबाद पेशा तिजारत मुळ्जिस

## ( इञ्चत कृतल अम्द ज़ेर दुफ़ा ( ३०२ ) ताज़ीरात हिन्द )

ब मुक्हमह हाज़ा तहक़ीक़ात कामिळ अमल में आई इस्तगासाकी तरफ़ से छालेंसिंह, निहालेंसिंह, खुशहालेंसिंह, दीपचेंन्द, गवाहान पेश्चहुए जो अपनी शहादत में साफ़ तौर पर बयान करते हैं कि तारीख़ २२ जीलाई सन् १८७७ ई० को मुल् जि़मने हमारे रोबरू एक शत्क्ष परताबमळ वल्द जवान मळ सिकनह भीज़ा, धान पुरा, ज़िला खुशहाल गढ़ को बज़बे—शमशेर कृत्ल किया, और वजह कत्ल अम्द यह बयान की गई है, कि मक़तूल और मुल्ज़िंग की बाहमी बाबत १० दस बीधा आराज़ी वाक़े धानपुरा कई सालसे तनाज़ा चला आता है और हालत अनाद ने तर- की पाकर यह नतीजा पैदा किया गृाने परताब मळ माराग्या—

अलावा शहादत मज़कूरा के मुलजिम मौके वारदात से मय तलवार गिरफ्तार हुआ और मेरे रोबरू मुल्जिम ने बिलाजब व अकराह जुमें से इक्बाल किया चूकि यह मुक़द्दमा अ़दालत हाजा की समाअ़त के लायक नहीं है।

## इस्लिये हुक्म हुआ कि

नक्छ रोवकार हाना मय कागनात मुन्दर्नह नैष्ठ व अदाखत अदाखतुरू आछिया दरबार मारवाड़ बगरन तजवीज़ मुर्सिष्ठ हों।

#### ( तफ़सीछ काग़ज़ात )

(अ) रोबकार भुतज्ञिमनवजूह सुपुर्देगी ( ब ) नक्छ फर्द क्रारदाद्युर्भ (ज) कल्द्रा (द) तमाम काग्रजात याने हज्हार गवाहान और इज्हार फरीकेन।

## (बाब बीसवां)

## ( अपीछ बनाराज़ी फ़ैसछा अ़दाछत फ़ौजदारी वाके रियासत हायदेशी )

दफ़्अ २२७-हर फरीक मुक़इमह को जब वह किसी हुक्म या फैसडा मसद्रा अदालत हाय फ़ौजदारी से नाराज़ हो तो उस से बाखातर अदालत में अपील करे याने अगर मिलस्ट्रेट दर्जह सोमके फैसले से नाराज़ है तो दर्जह दोमके यहां और दर्जह दोमके हुक्म से नाराज़ है तो दर्जह अञ्चलके यहां। द्फ़ अ २२८-अगर कोई मुळ्जिम जो किसी अदालत वाक़ै ममालिकदेसी में किसी
जुमें का इक्बाल करचुका हो वह किसी अदालत में अपील करने
का मजाज़ नहीं है मगर जब मुळ्जिम को माळूम हो कि मुझको जुमें
मुर्तकबहके मावजा में सजाय जायद से मसळूक किया गया है तो
इस सूरत में वह अपील करने का मजाज़ है।

द्फुअ २२९-हरएक अपीठ मुख्तसर और द्फुअवार तहरीर किया नावेगा और निस हुक्मकी नाराजी से अपीठ किया गया हो उस हुक्मकी नक़ठ उस अपीठके साथ मन्सठक होगी।

## (नमूना)

## ( दर्क्वोस्त अपीछ बहुजूर साहब जूडीञ्चछ आफ़ीसर राज मारवाड़ )

बनाम

नैनसुख वरुद अमीरसिंह जात राजपूत सिकगह चौहानपुर-मुद्दाअ़ळा अपीळानृ जैळाळ वल्द मनीळाळ ब्राह्मण सिकनह चौहानपुर इळाके मारवाड़

## मुद्दई रिस्पान्डेन्ट।

अपीछ बनाराजी फ़ैसछा मसदरा अदाछत मजिस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम मारवाड मुशर दो(२)माह केंद्र सख्त व ५०)पचास रुपये जुर्माना व बसूरत अदम अदाय जुर्माना पन्द्रह योम(१५) और केंद्र सख्त ज़ेर दफ़अ ( ३२३)

ताज़ीरात हिन्द

अपीळान्ट हस्ब ज़ैल अर्ज् करताहै-

मुझ अपीछान्ट को मिलस्ट्रेट दर्जह दोम मुकाम मारवाड़ ने बतारीख़ ३ माह मार्च सन् १८९३ ई० व इल्छत ज़रर रसानी ज़ेर दफ़ा (३२३) ताजीरात हिन्द दो(२) माह केंद्र सख्त व ५०) पचास रुपया जुर्माना व व सूरत अदम अदाय जुर्माना पन्द्रह (१५) योम केंद्र सख्त की सज़ासे मसळूक किया जो दर हक्की कृत स्मिछा फ़ इन्साफ़ है—लिहाना बवजूह नैल दर्खास्त अपील पेश कर इल्तना की जाती है कि बराह अंदल गुस्तरी सन्।य मुनव्विना अंदालत मौसूफ़ खारिन फ़र्माई जावे।

अब्बलन् यह कि मैं अपीलान्ट अपने मकान की तरफ़ २० मार्च सन् १८९३ ई० की मोहल्ला नरायन दास से गुज़र रहाथा कि रिस्पान्डेन्ट खड़ा हुआ एक श्रन्स ना-मी फ़क़ीर मुहम्मद से छड़ रहाथा फ़क़ीर मुहम्मदने रिस्पांडेन्ट की बज़बे लकड़ी मज़रूब किया, अपीलान्ट ने फ़क़ीर मुहम्मद की फ़साद रफ़ा करने के वास्ते रोका कश्मकश में मुझ अपीलांट की लकड़ी रिस्पांडेंट के इत्तफ़ाक़िया लगगई।

देश अपीळान्ट ने इरादतन् रिस्पान्हेन्ट को छकड़ी से मज़रूब नहीं किया महज़ रिस्पान्हेन्ट के बचाने के वास्ते यह कार्रवाई की गई थी जिसकी सदाक़त के दो गनवाह लालखां व निहालसिंह, रोबरू अदालत के हरूफ़न् बयान करचुके हैं कि दर हक़ीक़त मुझ अपीळान्ट की कोई अदाबत या तनाज़ा रिस्पान्डेन्ट से नहीं था और सिर्फ़ रिस्पान्डेन्ट के बचाने के वास्ते मदाख़लत की गईथी--इस पर अ़दाळत ने कुछ ग़ीर नहीं फ़र्माया।

सोम कोई फ़ैळ जो इत्तिफ़ाक़ या शामत से और बँगेर किसी मुजर्मानह नीयत या इल्म के सरज़द हो वह जुर्म नहीं है दफ़अ़ (८०) ताज़ीरात हिन्द मुळाहिज़ा हो।

चहारम यह अजीव बात है कि अदालतने असल मुजरिम फ़क़ीर मुहम्मद को बावजूद सबूत मीजूदा के बरियत का हुक्म दिया और मुझ अपीलान्ट वे गुनाह को मुजरिम क़रार दिया।

उम्मेद है कि अदालत इस हुक्म मुनव्विजा के इन्फिसाख़ का हुक्म सादिर फ़र्मावेगी जियादह हद्द अदब।

भें अपीछान्ट बयान करताहूं कि मेरे इत्म व यक़ीन से मेरे बयान सही व दुरुस्त हैं दस्तख़त नैनसुख

अर्जी फ़िद्बी नैनसुख अपीछान्ट मवर्रस्ट २६ मार्च स० १८९३ई०

द्फ़अ़ २३०-तमाम अदाळत हाय आळादेशीको तमादी मयाद का भी छिहाज़ होगा, नैसा कि एक्ट १५ सन् १८७७ ई० के हिस्सा दोम मुताछि-का अपीळ में मजकुर है।

## ( मुन्तख़बा अज़ क़ानून मआद नम्बर १५ सन् १८७७ ई० हिस्सा दोम अपीछ )

| १५० मजमूअजा़ब्तह फ़ौजदारीके अपीछ हुक्म<br>सज़ाय मौतका जो कि शशन जजने सादिर किया हो<br>१५४ अपीछ किसी अदालत में बजुज़ अदालत<br>हाईकोर्ट बमूजिब जा़ब्ता फ़ौजदारी  | ७ योम<br>३० योम   | तारीख़ हुक्म<br>से उस हुक्म<br>सज़ा या हुक्म<br>की तारीख़ से<br>जिसकी नारा-<br>ज़ीसे अपीछ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५५ अपीछ व अदाछत हाईकोर्ट वमूजिब मज<br>मूअ मज़कूर बजुज उन सूरतों के जिनका ज़िक्र<br>१५० व (१५७) में हैं<br>१५७ अपीछ बनाराज़ी तजवीजात बमूजिब<br>ज़ब्ता फ़ीजदारी | ६० योम<br>६ महीने | हो<br>इस तजवीज़<br>की तारीख़ स<br>जिसका अपी-<br>छ हो                                      |

द्फ अ २३१-तमाम दर्ख्नास्तें अपीलों की उन काग जात स्टाम्प मुरिव्विका पर तहरीर होंगी को उस ख़ता मुल्क में रायक हों वनी नक़द फ़ीस हस्व शरह ज़ैल दिख़िल करनी होगी कैसा कि बमू जिब एक्ट रसूम अदालत हाय वृटिश इंडिया में ली जाती हैं

( इन्तिख़ाब अज़ एक्ट रसूम अ़दालत नम्बर ७ सन् १८७० ई०)

#### (जमीमादोअम)

६ जुमानतनामा दूसरी दस्तावेज इक् .... रार नामा जिसके छिये अन्ररूय एक्ट हाज्। दूसरे नेहज का हुक्म नहीं है बहिदायत किसी अदाळत या हुक्म आमिळ के गुज़रे-

१० मुख्तारनामा या वकाळतनामा

(११) पाद्दाइत अपील जबिक अपील बनाराज़ी किसी हुक्म मुशर नामंत्र्री अर्जी दावी क या बनाराज़ी किसी डिगरी या ऐसे हुक्म के हो जो तासीर डिगरी के रखताहों और बाबत तफ़सील पेश किया जावे। जब वास्ते पैरवी किसी मुक्दमह वाहिदै के हस्ब तफ़सीछ जैल गु-ज़रे ... ... ॥)

(अ) बजुन अदालत हाईकोर्ट के किसी अदालत दीवानी या फ़ीजदारी या किसी महकमह माल में या किसी कलेक्टरी या मजिस्ट्रेट या दीगर ओहरेदार आमिल के रोबरू बजुज़ इनके जिनका जि़क इसी मद के ज़मन् हाय (ब) व (ज) में है—

(ब) किसी किमश्रेर या किसी ऐसे ओ हरेदार के रोबरू गुज़रे .... ....१) जो किस्मत का अहतमाम् अमिछाना रखता हो और माछका हाकिम आछा हाकिम आमिछ नहों—

(ज) किसी अदालत हाईकोर्ट या चीफ़ कमिश्वर या माल .... २) या दूसरे आला ओहदेदार माल या आला हाकिम आमिल के रोबरू पेश किया जावे~

(अ) बनुन अदालत हाईकोर्ट के किसी अपालत दीवानी .... ।।) या महकमह माल में या ओहदेदार आमिल के रोबरू बनुन अदालत हाई-कोर्ट या बालातर हाकिम माल या हाकिम आमिल-

(ब) किसी अदालत हाईकोर्टया चीफ़ कमिश्रर या दीगर बालातर हाकिम आमिल या हाकिम माल के रोबरूर)

दफ्ञ २३१-अगर कोई अपीछान्ट किसी मोहफ्स में फ़ैद हो तो उस को इष्टित-यार है कि अपनी दख्वीस्त अपीछ मय नक्छ फ़ैसछा अदाछत मोहत मिम जेल खानह के सुपुर्द करे और मोहतमिम मज़कूर उस दख्वी-स्त अपील को अदालत अपील में रवाना करेगा।

दफ्अ २३२-अदालत अपील इस दर्क्वास्त अपील को मुलाहिना और गोर करेगी और अगर अदालत की राय में कोई बजह दस्तन्दानी की न मालूम हो तो अदालत मनकूर अपील को बतौर सरसरी नामंत्रर करे।

दफ्अ, २३३ – और अगर वजूह कामिल समाअत अभील की बाबत पाई जाय तो अदालत अभील को इंग्लियार होगा कि उस दर्श्वास्त को एक रिज-स्टर में दर्ज करके अदालत मातहत से मिसल मुताल्लिका तलब करे और एक तारीख़ भेशी मुक्रेर करके अभीलान्ट और रिस्पान्डेन्ट को करे।



| (११०) मजमूआं,ज़ब्तह्फ़ाजदारा।                                      |    |                                                                             |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रिनेस्टर अपील फ्रीजदारी मुताक्षिका अदालत मिलिस्ट्रेट दर्जेह अन्वल. | ٥  | केफ़ियत                                                                     | मिसक अंदाकत<br>मातहत वापिस<br>हुई२९मार्चेसन्<br>१८९३ ई०                                                                      |
|                                                                    | 2  | हुक्म अद्गल्त<br>अपोळ                                                       | मिसङ अंदाछत<br>मातहत से तंछब<br>होकर मार्च को<br>मुकहमापेश हुआ<br>हुक्म अंदाछत<br>मातहतको खादिज<br>किया गया                  |
|                                                                    | 9  | तारीख़<br>दायरा<br>अपीछ                                                     |                                                                                                                              |
|                                                                    | w  | हुक्स सज्<br>अंदाळत मात<br>हत मय<br>तारीख सजा                               | दो माह केद<br>सक्त और<br>५०) रुष्या<br>जुर्माना व<br>ब अद्म<br>भदाय जुर्माना<br>पंद्रह (१५)<br>योम केद् सक्त<br>३ मार्चे सर् |
| नाष्ट्रिका अ                                                       | ىد | खुळासा<br>इङ्ज्।म                                                           | ज़रर ज़र<br>दफ्छ़<br>( ३०३ )<br>तार्जारात<br>हिन्द                                                                           |
| रजिस्टर अपील फ्राँजदारी मु                                         | 20 | नाम फ़्रीक़ैन<br>छोट   रिस्शांडेंट                                          | 10 18 B 10 110                                                                                                               |
|                                                                    |    | अ                                                                           | अदाछत नैनसुख<br>ममिस्ट्रेट वर्द अमीर<br>ज़िह दोम सिंह ज़ात<br>मुस्क राजपूत<br>मारवाड़ चौहान,<br>सिकनह                        |
|                                                                    | m  | नाम अदा-<br>छत जिसकी<br>नाराज़ीसे<br>अपीछ हो.                               | अव्हार्खत<br>मजिस्ट्रेट<br>दुर्लेह दोम<br>प्रस्क<br>मार्गाङ्                                                                 |
|                                                                    | ~  | नंबर सुक्- नाम अदा-<br>हमा अदा-छत निस्की<br>छत मात नाराज़ीसे<br>हत अपीछ हो. | و .                                                                                                                          |
|                                                                    | o. | नंबर्म<br>हमासिछ<br>सिछह् बार                                               | <b>अ</b><br>अ<br>अ                                                                                                           |

- दिफ् अ २३४-बरोज पेशी अदालत को चाहिथे अपीलान्ट या उसके किसी मुख्तार या वकील के उजरात समाअंत करे और मुल्जिम की जानिब से जो कुछ बयान किया जावे उस पर भी ग़ोर करके जो अमर क्रीं इन्साफ़ हो हुक्म सादिर करे-याने अगर मुकहमा काबिल खारिज हो तो मुक़हमा खारिज करे या तहकीकात मज़ीद की हिदायत करे।
- **दफ़अ़ २३५-जब** इस तरह कोई मुक़द्दमा अ़दालत अपीलसे बसीगा अपील फ़ैंसल किया जावे तो अ़दालत अपीलको चाहिये कि अपने फ़ैसलेकी एक नक़ल मिसल अ़दालत मातहतमें रवाना करे॥
- दफ्ञ, २३६-अदाळत अपीछ यह हुक्म देनेकी मजाज है कि दौराने अपीछ में उस तजनीज या हुक्मके मुल्तबी रहनेका जिसकी नाराज़ीसे अपीछ हुआ हो और अगर मुजारेम जेळखानहमें होवे तो हुक्म दिया जावे कि वह जुमानत या मुचळका पर रिहा किया जावे ॥
- दफ़ २३७ अदालत अपीलको अगर मुनासिद मालूम होवे कि शहादत का लिया जाना ज़रूर और क़रीन इन्साफ है तो ख़द शहादतले या किसी मिजिस्ट्रेट मातहत के रोबरू छिये जाने का हुक्म नाफिज़ करे और वह अदालत बाद लिये जाने शहादत के बाद तसदीक़ अदालत अपीलमें मुरसिल करेगी॥
- द्फुञ २३८-उमूमन अदालत हायदेशी फ़ौजदारी को इस अमरका इिंहतयार है कि अगर कोई मुकदमा अदम मुताल्लिका व मुआमलात रावजी व कानूनी या मुताल्लिका धर्मशास्त्र या शरअ मुहम्मदीके पाया जावे तो अदालत बालामें अपनी मिसलको इस्तसवाबन रवाना करे॥
- दफ्अ २३९-जब ऐसा मसळे इस्तसवाबन् अदाळत आळा देशी में मुरिसिळ किया जावे तो उस अदाळत को ळाजिम है कि उसकी निस्वत जो हुक्म मुनासिब समझे जारी करे, और एक नक्ळ उस हुक्मकी मिजिस्ट्रेटके पास भेजदे और उस मिजिस्ट्रेट को उस हुक्मकी पाबंदी करनी पड़ेगी।
- द्फुअ २४०-हरएक अदालत अपील मनान है कि किसी हुक्म अदालत को ख़ारिन करे या किसी इस्तग्रासाकी मकर समाअत का हुक्म अपनी अदालत मातहत को दे नैसा मुनासिब वक्त हो।
- द्रफुअ २४१-अ़दालत हाय फ़ौलदारी आ़ला या महकमह ख़ास को हर तौर पर इंग्लियार हासिल होगा कि वह जिस अ़दालत हाय मातहत के क़िसी

मुक़हमा या मन्फ़सला को चाहें तलब करके मुलाहिजा करें और वह हुक्म सादिर करें जो मुनासिब हो।

- दफ्ञं २४२- चब कोई अदाळत देशी किसी मुक़हमहकी नज़रसानी कर रही हो तो कोई फरीक़ मुस्तहक़ इस अमर का न होगा कि वह रोबरू अदा-छत के असाळतन् या वकाळतन् उज़रात पेश करे, मगर अदाळत को इश्तियार है कि वह किसी फ़रीक़ को असाळतन् या वकाळतन् उज़-रात पेश करने का इश्तियार दे।
- द्फुअ २४३ जब अदालत हाय आला कोई मिसल तलब करे तो जिस अदालत से मिसल तलबकी जाने उसको चाहिये कि मिसल मुक्हमाके साथ एक बयान तहरीरी जिसमें उसके फ़ैसले या हुक्मकी बजूह और कुछ वाक़आत उमदा जिनको मुक्हमाके इस्तह कामके वास्ते काफ़ी समझताहो तहरीर करके अदालत आला में इरसाल करे अदालत बाला उस तहरीर पर अच्छी तरह गौर व ख़ोज़ करेगी।
- द्फ अ २४४ जब अदालत बालासे ऐसे किसी मुकह महमें इसलाह दी जावे तो अदालत बाला अपने फैसले या हुक्म को उस अदालत में भेज दे जिसने वह तजवीन या हुक्म सज़ा या और हुक्म सादिर किया हो और उस अदालत या मिजिस्ट्रेट को जिसके पास फ़ैसला या हुक्म अदालत बालाका पहुंचे उसकी पाबन्दी करे।

# (बाब इक्षीसवां)

### ( सज़ाय मुजिब्बज़इ अदालत हाय फ़ौजदारी और उसकी तामील मोहिब्बस ख़ानह बिरयासत हाय हिन्दोस्तानी )

- द्फ़ अ २४५-हर एक अदालत देशी को ख्वाह वह किसी दर्जह की हो उस अमर का इंग्लियार होगा कि बाद सदूर हुक्म फ़ौरन् एक वारन्ट बनाम उस ओहदेदार के जारी करें जो उस रियासत मोहब्बिस खानह का मुन्तिजम रियासत किसी रियासत से मुक्र रेर किया गया हो।
- द्फ़ञ्ज २४६ वारन्ट मुर्से हों जुर्म तह तमामी अमूर दर्ज किये जावेंगे जो मुक़द्दमह से मुताछिक हों जुर्म तारीख़ सज़ा और तादाद सज़ा शरह तौर पर दर्ज होनी चाहिये, ताकि मोहतिमम मोहन्विसको अपने रिजस्टरों की ख़ानह पूरी करने में सहू छियत हो।

#### नमूनइ वारन्ट

बनाम मे इतिमम मोहब्बिस रियासत अछवर-

हरगाह तारी ख़ १० अक्टूबर सन् १८९३ ई० को मुसम्मी अल्फ़ख़ां वल्द अह-मदखां जात मुसळ्मान पठान सिकनह राजगढ़ इळाकह अळवर बमुक़द्दमह नम्बर ३५ सन् १८९३ ई० रोबरू मुझ मुब्बयन बिहारी ळाऊ मिलस्ट्रेट दर्जा अव्वळ रियासत अळवर के जुमें सरका बख़ानह अहमदख़ां सिकनह माह गंज वाके अळवर माळियत कीमती पान्सद रुपया ५०० ) मुर्तकब किया और मुजरिम करार दियागया जिसकी सज़ा मजमूअ ताज़ीरात हिन्द के दफ़अ (३८) ताज़ीरात हिन्द में मज़कूर है और उस पर हुक्म सज़ाय केंद्र सख्त एक साळ और ईमाह का और मुबळिंग पान्सद ५००) रुपया जुमीना का हुआ अगर जुमीना न अदाकरे तो ब क़सूर अदम अदाय जुमीना ६ माहकी सज़ा और तजवीज़की गई है ळिहाज़ा आपको इख्तियार और हुक्म दिया जाता है कि मुसम्मी अल्फ खां वल्द अहमद खां जात मुसळमान पठान को मय वारन्ट हाज़ा जेळ खानह के अन्दर अपनी हिरासत में ळेकर वहां हुक्म सज़ाय मुतज़िक़रह सदरकी तामीळ क़ानूनके मुताबिक़ करें ॥ आम तारीख़ १७ अक्टूबर सन् १८९३ ई० को हमारे दस्तख़त और अदाळतकी मुहर से जारी किया गया ।

> दस्तखत मजिस्ट्रेट

सिर्फ जुर्माना या

द्फ़ञ्ज २४७-हर सूरत में अगर अदालत सादर कुनन्दा हुक्म ने सिर्फ जुर्माना या बिल्ल एवज जुर्मीना कोई केंद्र तजवीज की हो जुर्मीना वसूल करने के लिये वारन्ट बज़रिए कुर्की जायदाद मन्कूला के सादिर करे।

द्फुअ २४८—जब ऐसा वारन्ट कोई अदालत देशी अपने इलाकह हुकूमत के अन्दर तामील कराये या अगर उस अदालत के इलाके इक्तियार से बाहर मगर उसी रियासत में बशेंते कि कोई जायदाद पाई जावे वारन्ट तामील किया जावे।

# वारन्ट बिनाबरवसूछ ज़र जुर्माना बज़रिए कुकी व नीछाम

बनाम छक्ष्मी नारायण नाग्र अदाखत फ़ौजदारी राज सिरोहा-

हरगाह तारीख़ २० मार्च सन् १८९३ ई० को हमारे रोबक मुसम्मी अहमदयार खां वल्द मुहम्मद यारखां सिकनह मंडार इलाका सिरोही पर इल्ज़ाम हंगामा ज़र दफ़अ़ (१६०) ताज़ीरात हिन्द साबित करार पाकर उसकी निस्वत हुक्म अदाय जुर्माना तादादी सौरुपये १००) सादिर हुआ था और हरगाह अहमदयारखां मज़कूर ने बावरफ़ इसके कि उससे जुर्माना मज़कूर तलब हुआथा गुर्माना मज़कूर या उसका कोई जुज़ अदा नहीं किया है लिहाज़ा तुमको अख्तियार दिया जाताहै और हुक्म हाता है कि ककी बजरिये कृब्ना में लाने के माल मन्कूला ममलूक मुसम्मी अहमह यारखां यल्द मुहम्मद यारखां मज़कूर तहसील मंडार ज़िला राजसिरोहीमें दस्तयाब हो—करो, और अगर अन्दर मयाद २४ चौबीस घंटे बाद बक्अ़ कुर्क़ी मज़कूरके तादाद जुर्माना अदा न किया जावे तो ज़ायदाद मन्कूला कर्क शुदा को या उसकदर जुज्व उसका जो जुर्माना वेवाक करने के लिये काफ़ी हो करो और इस वारन्ट को बाद तहरिर इबारत जहरी बतसदीक़ इस अमरके कि उसके मुताबिक तुमने क्या कार्रवाई की और इस्तताम तामील वारन्टके बापिस भेजदो—अज तारीख़ २१ मार्च सन् १८९३ ई० को हमोर दस्तख़त और अदालतकी मुहरसे जारी कियागया ॥

- द्फ़ अ २४९—जब किसी मुजरिमकी उमर बीस (२०) बरससे कमही और अदालतसे किसी इर्तकाब जुर्म के बाअस कोई सज़ाय केंद्र तजवीज़ की गई हो तो उस अदालत को इंग्लियार होगा कि बजाय मशक़त तहरीरके उसकी किसी मकतब या किसी कारख़ानह मुताल्लिका रियासत में हाजिर व मौजूद रहा करता इन्कज़ाय मयाद पढ़ने या कोई हरफ़ा सीखनेक सुपरिन्टेंडेन्ट जेलको हिदायत करे॥
- द्फुअ, २५०—जब हुक्म सज़ाकी तामीछ पूरी हो जावे तो अहिदहदार तामीछ कुनन्दा वारन्टको छाज़िम होगा कि वारन्ट को ज़हर पर इस अमरकी तसदीक छिसे कि हुक्म सज़ाकी तामीछ किसतरहकी गई और अपने दस्तखत सब्त करके अदाछत जारी कुनन्दामें वारन्टको वापिस करदे ॥
- द्फ़ अ २५१-हरएक रियासत देशीमें एक फ़ैद खाना उमदा तौरपर बनाया जावेगा निसमें फ़ैदियान आराम व आसायशके साथ रहसकें और सिहतमें भी किसी वरहकी मज़र्रत न पहुंचे ॥
- द्फ़ अ २५२-हरएक जेल खानहके लिये एकं सुपरिन्टेंडेन्ट (मुन्तिजिम) डाक्टर और एक इन्स्पेक्टर मुक्रिर होगा और विलिहान, तादाद कैदियान बर्कदाजान रक्ले नावेंगे॥

- द्फुअ २५३-और जिन रियासत हाय हिन्दोस्तानीमें कैदियान्की तादाद बहुतहै कम हो उनका ताल्छुक अस्पताळ शहरीसे करिद्या जावेगा और बजाय सुपरिन्टेन्डेन्टके सिर्फ इन्स्पेक्टर या जेळर काम देगा ॥
- दफ्ञ, २५४-उन ओहदेदारान्की तक़र्ररी हस्व मंजूरी द्वीर होगी और एक श्ररह तनख्वाह मुक़र्रर की नावेगी नो द्वीर को मुनासिव माळूम हो और इनके मानरी और तबदीळीका रियासत को इख्ति-यार होगा॥
- द्फुअ, २५५-तमाम ओहदेदारान् जेळ सुपरिन्टेन्डेन्ट या अगर उस जेळखानह में सुपरिन्टेंडेंट जेळ न हो तो जेळरके ताँव होंगे और उनको सुप-रिन्टेंडेंट या जेळरकी इताअत फुर्ज़ होगी॥
- द्रफ्ञ, २५६-किसी मुळाजिम जेळको कोई चीज किसी केदीके हाथ फरोख्त करने या किरायेपर देनेका इक्तियार नहीं है औरन किसी किस्मका फ़ायदा हासिछ किया जावे॥
- द्फ़ अ २५७—िरयासतकी जानिबसे ओहदेदारान् आळा जेळखानहको वक्तन् फ़बक्तन् मुळाहिजा किया करेंगे अगर कोई सक् म कैदियान् के खुरो व नोश या सफ़ाईकी बाबत माळूम हो तो उसकी बनिस्वत अहकाम मुनासिब सादिर करें—कैदियान् मरीज़को अळहदा जेळखा- नहके किसी कमरहमें दीगर कैदियान् से अळहदा रक्खा जीवगा और उसका मआळजा उमदा तीरपर किया जावेगा॥
- द्फुअ २५८-केदियान् नेलखानाको हस्व शरह नेल खूराक दी नावेगी ॥

### नमूना ( शरह खूराक केंद्रियान जेळ बरियासत हाय देशी )

| आटा 🗸 गंद्मिक      | स्म }  |      | 9 0 | क्रगंक       | _  | क्रगंक        | इतवार और पीरको                               |
|--------------------|--------|------|-----|--------------|----|---------------|----------------------------------------------|
| ों <b>े दो</b> म ब | ते ∫ ं |      | ζ,, | Sec 141      | ·  | <b>७८।</b> मः | इतवार आर पारका                               |
| ऐज़न् बाजरा        | ••••   |      | १२  | छटांक        | ረ  | छटांक         | मंगल और बुधको                                |
| ऐज़न् जवार         | ••••   | •••• | १२  | छटांक        | 4  | छटांक         | जुमैरात, जुम्मा, और                          |
|                    |        |      |     |              |    |               | हफ्ताको                                      |
| ऐज़न् मकी          | ••••   |      | १२  | छटांक        | 6  | छटांक         | `                                            |
| दाल                | ,      |      | 3   | छटांक        | 3  | छटांक         | रोज़मर्रा सिवाय उस                           |
|                    |        |      |     | 1            |    |               | दिनके जिसरोज तरकारी दी                       |
|                    |        |      |     |              |    |               | गई हो.                                       |
| बरियां             | ••••,  | •••• | ś   | छटांक        | ૪  | छटांक         |                                              |
| तरकारी             | ••••   | •••• | ૪   | छटांक        |    |               | इतवार मंगळ और जुम्म-                         |
| <u> </u>           |        | İ    | ۵   |              | •  |               | इको बजाय दाळके-                              |
| तेल सरसोंका        | 7000   | •••• | *   | <b>छट</b>  क | X  | छटाक          | २० नफ़र कैदियान की ज-<br>माअतको जब कि तरकारी |
|                    |        |      |     |              |    |               | विदाहि-                                      |
| लकही               | ****   |      | ٤   | खटांक        | ٤  | बरांक         | प्पा ६—<br>जब कि गीळी इस्तैमाळनकी            |
|                    |        |      | •   | · ·          | `  | 3-11          | जाव या जैसाकि मेडीकळ                         |
|                    |        |      |     |              |    |               | आफीसर हुक्मदे.                               |
| मिरच               | ••••   | •••• | १   | अदद्         | १  | अद्द          | 11 11 11 1 2 1 1 1 1 1                       |
| नमक                | ••••   | •••• | १०  | गिरीन        | १० | गिरोन         |                                              |

द्फुअं २५९-पौशाक कैदियान को इस किस्म की होनी चाहिये जब कोई कैदी फ़रा र हो तो हर शख्स सनाख्त कर सके।

द्फुअ २६०-कैदियान को हस्ब ज़ैल पौशाक जलखाना इंग्ये अंग्रेज़ीमें मई और औरात को दी जाती हैं।

मदोंको थोती या छंगोटा मिर्ज़िश्च कर्ती अंगोछा कम्मल कमल का कोट औरतोंको छहंगा कुर्तीचादर चहर ( टाटकी पृश्ची विद्याने के वास्ते ) द्फ़ ३६१ - जेळर जेळ्खानह मैं रहे किसी दीगर अफसरकी जानिव से अळहदा रहेने का हुक्म होवे तो अळहदारह सकता है। दफ़ अ २६२ - जेळर किसी हाळत में किसी पेशाब हरफा से सरोकार न रक्खे।

द्फ़ञ् २६२—जलर किसी हालत में किसी पेशाब हरफा से सरीकार न रक्खे। दफ़ञ २६३—जलरको चाहिये कि हर एक क़ैदीकी मौतसे अपने अफ़सर को जलदी इत्तलाअदिया करे।

द्फुअ २६४-जेलर को हस्व ज़ैल कुतुब दफ्तर में हमेशा जेलकी मुरत्तब रखनी चाहिये।

(१) रजिस्टर वारन्ट (२) रजिस्टर कैदियान जो रिहा होने वाछे हैं (३) कि-ताब क़सूर कैदियान जेळखानह पर (४) किताब मुआयना कुनन्दगान जेळखाना (५) बही, अश्याय बज़र नक् जो कैदियों से ळी जायँ।

|                  | रजिस्टर वारन्ट मौसूला अदालत हाय फ़ौजदारी इलाके<br>मारवाड़ जेलख़ानह जोधपुर. |                        |                                          |                                                                       |           |                                                                                                                         |                                       |         |  |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|--|
| नम्बर् शुमार     | नम्बर् वारन्ट                                                              | तारीखं वारन्ट          | नाम<br>अदाळत<br>जहांसे<br>वारन्ट<br>आया  | नाम<br>केदी मय<br>वल्दियत                                             | डम्र      | हुिखया<br>केदीका                                                                                                        | तारिख़<br>मोसूळा                      | कैफ़ियत |  |  |
| <u>श्रेष्ठ्र</u> | er en                                                                      | २८ अक्टूबर सन् १८९२ ई० | मजिस्ट्रेट<br>दर्जह दोम<br>मुकाम<br>पाळी | भारतिसंह व-<br>ल्द अमरतिसंह<br>राजपूत राना-<br>वत सिकनह<br>क़दीम पाछी | साल<br>३२ | स्याह रंग चेच-<br>करू बदनपर<br>खासकर शक-<br>पपर चंद दाग<br>बराबर रुपयेके<br>मीजूदहें यक<br>अंगदत दस्त<br>रास्त बुरीदहें | २९<br>अक्टू<br>बर सन्<br>१८९२<br>१८९२ |         |  |  |

|                                                | 22  | तारीख<br>इन्केम् य<br>मयाद्<br>१६ अमेळ<br>सन्<br>१८९५ई०                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | &   | केद कीनसी<br>अदाखतसे<br>तजनीज हुई<br>केदी किस<br>जिल्लेकाहै<br>स्केह दोम<br>पाछी इछाकै<br>मारवाड                                                                                                                             |
| रोही.                                          | ° & | मयाद केद<br>जब कि द्र<br>सूरत अदान<br>नाके केद<br>तजवीज<br>नद रद                                                                                                                                                             |
| जिसि                                           | 0   | में<br>जिस्सा में<br>जिस्सा में<br>जिस्सा में                                                                                                                                                                                |
| रजिस्टर आम कैदियान मुक़ीदा जेळकाना राज सिरोही. |     | सिक्त<br>म त्यु<br>अ                                                                                                                                                                                                         |
| दि। जैल                                        | "   | था केंद केंद महल<br>या केंद महल<br>केंद किंद<br>सिरुत केंद<br>सरुत महज्                                                                                                                                                      |
| ्म<br>स                                        |     | ॰ त अं                                                                                                                                                                                                                       |
| देयान                                          | 9   | भ मयाद<br>भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ                                                                                                                                                                              |
| ाम कै                                          | w   | हत्का<br>पह्छी<br>पा क्या<br>भव्देख                                                                                                                                                                                          |
| स्टर् अ                                        | ه   | द हर्ल्छत<br>सक्<br>नेर<br>नेर<br>दफ्स्अ<br>(३८०)<br>तिाजीरा                                                                                                                                                                 |
| रजि                                            | 200 | सारीखं आ नम्बर नाममय बहिद् इल्छत<br>मद् केदी, दायर यत केदी व जुर्म<br>दूर जेछ-<br>साना<br>हब व पैशा<br>साना<br>१७ सित- इ२ भारत सिंह सक्ते<br>न्यर सन्<br>८९४ई० सिंह राजपूत दफ्अ<br>रानावत सिक- (३८०)<br>नह कदीम पाछी ताज़ीरा |
|                                                | m   | ्त न<br>क भ न                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | r   | तारीख़ आ<br>मद केदी,<br>द्गर जेख-<br>खाना<br>१८९४ई०                                                                                                                                                                          |
|                                                | ~   | . शब्दिल                                                                                                                                                                                                                     |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |     |                                                                |                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                       | 8   | ,                                                              | ·                                                       |
|                                                       | 88  | डम्र                                                           | 3°                                                      |
| <u>હ</u> ે.                                           | 0 & | नम्बर<br>व तारीख<br>साबिका<br>सज़ाका                           | ० ५८<br>६ फरवरी<br>सन ०३<br>१.                          |
| [4]                                                   | 6/  |                                                                | _                                                       |
| ाउँ<br>म                                              | 7   | सजा                                                            | दोमाह<br>के<br>सक्त<br>सक्त                             |
| ब़ाना जोध                                             | 9   | नाम मुळ-<br>ज़िमात्<br>और<br>गवाहात्                           | अल्छा<br>दाद्खां<br>मुक्छाल्म<br>काछू व चेतू<br>कैद्यान |
| रजिस्टर सज़ाय जरायम मर्तकबाब जेलख़ाना जोधपुर मारवाढ़. | w   | इस्तगासा<br>निस्बत<br>केदी                                     | जेरदका<br>( ३८० )<br>ताज़ीरात<br>हिन्द                  |
|                                                       | مو  | नाम<br>बापका<br>मयजात                                          | मीर बा<br>हिद्खां<br>पठान<br>मुसळमान                    |
|                                                       | 20  | नाम<br>कै.सी का                                                | अल्खा<br>दाद्खा <u>ं</u>                                |
| जिस्टर स                                              | m   | रजिस्टर<br>नम्बर<br>केदीका                                     | e'<br>m'                                                |
| •                                                     | a   | नम्बर कैदी<br>सज्गयापता<br>काकि कईदफअं<br>सज्गयाब<br>होचुकाँहै | <b>30</b>                                               |
|                                                       | ~   | तारीख<br>इतैका ं<br>बजुर्म                                     | ८ फरवरी<br>सन्<br>१८९३इ०                                |

|                                                    | 25       | दस्तकत<br>अफत्तर<br>जनरक्                                            |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | er e     | न्दरत्त ख <b>त</b><br>गोइंद्ह<br>के                                  |                                                                                                                |
| _                                                  | ~        | ारीख व ह<br>बाङगीका<br>शन या रूप<br>शा केदी को<br>या उसके<br>वारिसको |                                                                                                                |
| सिरोही                                             | a-<br>a- | जो रक्तम<br>फरोड्ट म<br>सामान य<br>से बस्टूड                         |                                                                                                                |
| नेळ राज                                            | 0%       | तखमीनम्<br>क्रीमत<br>सामानक्षी                                       | s ·                                                                                                            |
| मुक़ीद़ा ं                                         | ď        | फहारेस्त<br>सामान                                                    | करते-<br>एक<br>प्रम<br>एक<br>एक<br>एक                                                                          |
| ल केंदी                                            | >        | तारीख़ स<br>ज़ा व<br>तारीख़<br>पिहाई                                 | ३३४ १७ अगस्त<br>ताजी सन् ९३ ६०<br>रात ८ अगस्त<br>हिन्द् सन् ९४ ६०                                              |
| मन्द्र                                             | 9        | म्<br>श्व                                                            | भू भ                                                                       |
| मान                                                | w        | अंत                                                                  | मास पठान पठान                                                                                                  |
| रजिस्टर सामान मन्कूछा कैदी मुक़ीदा जेळ राज सिरोही। | ی        | वाछिद् का<br>नाम या<br>किसी<br>चारिसका                               | नत्तक्छाखौ<br>भमीक्द्वीन                                                                                       |
| 1 1                                                | 20       | क्षे म                                                               | म भूक स्थापन |
|                                                    | m        | स्टर<br>नम्बर<br>केरी                                                | ~ ~                                                                                                            |
|                                                    | W        | भम्बर्                                                               | °-                                                                                                             |
|                                                    | ~        | तारीख़<br>अमान त                                                     | १७ अम<br>स्त सन्<br>१८९३६०                                                                                     |

| किताब मुलाहिजा जेलखाना राज सिरोही. |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| तारीस व महीना                      | हाळात.                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| सितम्बर सन्<br>१८९३ ई०             | आज के रोज़ जेळखाना का मुळाहिजा कियागया ३५२ केदीमें २५ नज़र बीमारहें जिनका मआळजा अस्पतालमें होताहै सामान उक्कोश्चर्ब देखा गया बहुत साफ़ पाया जेळरकी खुश इन्तिजामी काबिळ तारीफ़ंह.  (ळळमनकर्ण मिजिस्ट्रेट राज सिरोही) |  |  |  |  |  |

- द्रफ़ अ २६५ दरबान व दीगर मुहाफ़िज़ान जेळको चाहिथे कि जो चीज़ जेळ खानह के अन्दर आये या बाहर जाये उसके निगरां रहें। जिन अश-यायकी निस्वत ग्रुभा हो कि जो चीज़ जेळ खानह में ळानेके क़ाबिळ नहीं है वह ळाई गई है तो फ़ीरन उसकी तळाशी छे और जेळर को उस अमर से इत्तळा है।
- द्फ्ञा २६६ कुंजी जेल खानहकी मुहीं फ़िज़की तहवील में या जेलरके पास रहेगा।
- द्रफ़ अ २६७ जिस वक्त केदी जेळ खानह में दाखिल हो तो फ़ौरन् तळाशी लेकर हिथियार व दीगर अशयाय की जावेंगी और वह तमाम अशयाय वैगेरह उस रिनस्टर में दर्ज होंगी जिसका नमूना क़ब्ल अज़ी तहरीर होचुका है और ता इिल्तिताम् मयाद केद हिरासत में रहेंगी।
- द्फुअ २६८-औरतें और मर्द जुदा २ मकान में रहेंगे ता कि बाहम मुछाक़ात मुमकिन नहीं।
- द्रफ़अ २६९-१२ बरस से कम उमरके छड़के दूसरे कैदियों से अछहदा रक्खें जावेंगे-जो छोग बमुकहमात दीवानी मुक़ीद किये जावें उनके

#### (१२२) मजमूआजा़ब्तहफ़ौजदारी।

वास्ते मकान व सकूनत वंगैरह अलहदा होगा और वह कैदियान फ़ीजदारी से विल्कुल अलहदारहेंगे।

- द्फुअ २७० जो केदी सज़ाय मौत या दीगर सख्त जरायमके जेळ ख़ानह में आवें तो उनकी शब व रोज़ सख्त हिरासत व हिफ़ाज़त रखनी चाहिये — केदियान दीवानी को चाहिये कि कोई हिस्सा अपनी अशयाय खुई नोश का फ़ौजदारी वालों को न दे और न फ़रोख्त करे वर्ना केदि-यान दीवानी उन अशियायकी दिये जाने से ममनूअ किये जावेंगे जो उनको दीजाती हैं।
- द्फ़अ़ २७१-क़ैदियान दीवानी को क़ैद कराते वाछे बिस्तर व खूराक़ वगै़रह देवेंगे और अगर कोई चीज़ क़ैद कराने वाछेकी तरफ़ से न दीजावे तो क़ैदी रिहा किया जावेगा।
- द्फु १७२ जो क़ैदी मरीज़ पाये जावें और मशक़त से तन्दुरुस्ती में ख़ळ आवें तो उसको महनत करनेके वास्ते नहीं भेजा जावे, ऐसे मरीज़ क़ैदी अस्पताळ में ज़ेर हिरासत रहेंगे।
- द्फ़ अ़ २७३ क़ै दियान् ज़ेर तजवीज़ अपने मुळाक़ाती शरूसों के साथ मुळाक़ात वक् मुक्रें रह पर कर सकते हैं जेळर क़ै दी के हर मुळाक़ाती का नाम व निशान पूछे और शुभा हो तो उनकी तळाशी छे और अगर वह तळाशी न देवें तो अन्दर न जाने दे।

दफ़अ़ २७४-हस्ब ज़ैल अमूर जुर्म क़रार दिये गये हैं।

- (१) शराब मुकतहव मुखम्मर का जेळखानहेक अन्दर पहुंचाना-
- (२) तम्बाकू यारी मुनक्शी ज़हर दार जेळखानह में लाये फेंके या पहुँचाये या क़दाम करे-
- (३) कोई अहलकार जेल ऐसी अशियाय जेलखानह में फ़रोखत करे या इस्तैमाल होने दे या अअानत करे तो मिनस्ट्रेट या हाकिम फीजदारी को ६ माह या जुर्मानह २००) दो सौ हपये या हरदो सजा तजवीज करने का इख्तियार है— दफ्अ २७५-अफ़आ़ल मुन्दर्जह जैल जरायम ख़िलाफ़ वर्ज़ी जेलके करार दिये गये हैं—
  - (१) नाफरमानी क्वाअद जै.छ (२ या जबर मुजर्मानह केंद्री (३) तोहीन अहळ्कार या केंद्री अज़ केंद्री (४) मेहनत से बचने के छिये अपने आपको ना काबिळ कार करना (५) तमळब

इन्कार काम् से (६) बेड़ी या जंगलह का रेतना या काटना (७) गफ़ळत व सुस्ती किसी काम में (८) अमदः बद इन्तिजामी किसी काम में (९) सानिश फ़रार या इयदाद फ़रार या इतकाब दीगर जरायम् मिन् जुमला जरायम बाला के (१०) अमदः इतक्सां रसानी माल जेलकी।

- द्फुः २७६ सुपरिन्टेंडेंट जेळ हस्व जै़ळ सज़ाएं केंदियान जेळ पर आयद कर सकता है। (१) केंद्र ता यक इफ्ता (२) केंद्र मज़ीद ता सह (३ योम) व कमी ख़ूराक़ (३) सज़ाय वेद्र ता ३० ज़र्ब (४) मशकत सख्तृ ता इफ्त योम।
- द्फ़ अ २७७-अगर किसी कै शे से पैदर पै जरायम वकू अ में आयें तो सुपरिन्टे-न्डेन्ट जेळ को चाहिये कि अपने कै दी को मिलिस्ट्रेट के हुनूर में चा ळान करे और वह मिलिस्ट्रेट हस्ब जैळ सजादेगा।
- (१) फेंद सियासतखानह या पाव जूळाना ता शश (६) माह, (२) सना हाय बेद ता ३० ज़र्ब (३) केंद्र सख्त ता शश (६) माह ।
- द्फ़ अ २७८ जब किसी अहल्कार जेळ की जानिब से किसी कैदी के साथ बद सल्की की जावे तो वह ब हुक्म सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल ता यक सद (१००) रुपया जुर्मानह का सजावार हो सकता है और मिनस्ट्रेट के इजलास से दो सी २००) रुपये ता केद यक १ माह या हर दो सजाएं।
- द्फु अ २७९—जो कैदी कम उम्र हों उनको मुख्ति छ किस्म के काम उनकी कीत वगैरह का छिहाज करके सिसाथ जावें (१) नश्रारा पेशा याने स्वाती का काम (२) छोहार का काम (३ दर्जी गरी (४) द्री व काछीन बाफी (५) कुफ़शगर याने, मौची (६) ताछीम निवेदत व ख्वान्द ।
- द्फ्अं २८०-यह काम उन कैदियान माहरीन जो फ़नूनके तबस्सुछसे सिसाये जावें जो उस वक्त जेल खानहमें मुकीद हों और इस कारखानहकी तरक्षी और बहबूदीके वास्ते रियासतसे वक्त्र फ़वक्त्र दस्तूरुष्ठ अमल जारी होते रहें॥

#### (१२४) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

### बाब बाईसवां । ( मुत फ्रैकात )

- दुफ़ अ २८१ जो छोग अपनी जोज़ह व अत्फ़ाछको (बावजूद इस्तताअ़त काफ़ी होने) या किसी बछदुछ हछाछ या हरामकी पर्वरिशसे जो अपनी पर्वरिश खुद न कर सकते हों ग़फ़छत करे या पर्वरिशसे किनारह कशी या रूपोशी करे तो ऐसे शख़्सको हाकिम अ़श्छत जो आछा द्र्जहका हो इन्दुछ सबूत ऐसी गृफ़छत या इन्कारके हुक्म मुनासिब दे सकता है कि जोज़ह व अतफ़ाछके वास्ते एक रक्म हस्ब हैसियत उस शख़्ससे माहाना दिछाई जावे जिसकी तादाद ज़ियादासे ज़ियादा ५०) पचास रुपये होगी॥
- द्रफु २८२ ऐसा कफ़ाफ़ हुक्म की तारीख़ से क़ाबिछ अदा होगा अगर कोई शख्स बावजूद ऐसे हुक्म सादिर होने के कोई रक्म मुक्रेरा माहाना अदा न करे तो हाकिम अदाळतको इिक्तयार होगा कि रक्म मुक्रेरा को जबरन मिसळ जुर्माना बसूळ करके दिलाये निस्वत चाळ व चळन फ़रीकैन के और दीगर हाळात द्बीरह बद् चळनी वग़ैरह ख़ातिर ख्वाह तौर पर अदाळत को अन्दाज़ा करळेने चाहियें वन्ती ऐसे हुक्म के इनिफसास का हुक्म दिया जावे।
- द्फ़ अ २८३ फोई औरत पर्शनशीन जो अदालत की हुनूरी के नाकाबिल हो वह अपने बाप या किसी और सर परस्त के ज़रिए से कार्रवाई करने की मज़ाज़ होगी-ऐसे हुक्म की एक नक़ल बिला उजरत उस फ़रीक को दी जावेगी जिनकी पर्वरिश के वास्ते हुक्म नाफ़िज़ हुआ हो।

- द्फुअ २८४-तमाम ज्रहाय जुर्माना व नीज दीगर कौम जो अदाळत में वसूळ हों
  वह अदाळत के एक रिजस्टर में हर रोज जमा होकर ख़ज़ानह
  राज में या किसी तहसीळ राज में जमा कराये जावेंगे और उस पर
  जमा करने वाळे के साफ तौर पर दस्तख़ंत हुआ करेंगे-कोई रकम
  अदाळत में न रक्सी जावेंगी।
- द्फुअ २८५-तमाम आमदना अदालत की बतरीक मन् क्रूर नमा हो जाया करेगी ऐसी आमदनी के नमा करने के दो रिनस्टर मुक्रेर होंगे।
- , द्फुअ २८६-रिजिस्टर नम्बर अव्वल में तफ्सील आमदनी की दर्ज होगी-रिजिस्टर नम्बर दोममें स्तसार उस किताब का दर्ज होगा और दस्तख़त वग़ैरह रिजिस्टर मुस्तसरमें लिये जावेंगे ॥
  - द्फुञ् २८७-नो रक्म अदालतमें दाखिल होगी उसकी उसी वक्त एक रसीद दाखि-ल कुनन्दा को दी नावेगी नक्ल सानी दफ्तर में रहेगी।



| ( 8                                                                                  | २६                      | ) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।                                                                               |          |                                         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| माङ्                                                                                 | 28                      | र्कम केनेवालेके<br>दस्ताखत                                                                           |          |                                         |  |  |  |  |  |  |
| मार                                                                                  | 2~                      | र्रतास्त जमाकरने<br>र्वज्ञाह                                                                         |          |                                         |  |  |  |  |  |  |
| इलाव्                                                                                | 8                       |                                                                                                      | 121-)    |                                         |  |  |  |  |  |  |
| 任                                                                                    | 3                       | 0                                                                                                    | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                    | 20                      | 0                                                                                                    | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| 更级                                                                                   | भर विश्व हर विश्व विश्व | 0                                                                                                    | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| H79                                                                                  | 2                       | ूर विशिष्                                                                                            | 05       |                                         |  |  |  |  |  |  |
| 100                                                                                  | 8                       | ं दीगर् रसूम अंदाळप                                                                                  | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| he                                                                                   | 00                      | क्रिं। वं विद्या                                                                                     | <b>€</b> |                                         |  |  |  |  |  |  |
| टी दर्भ                                                                              | 01                      | त्र व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                            | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| मिलेखे                                                                               | V                       | ति छ<br>भाग<br>व्याद्द                                                                               | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| मुन्।छिक्।                                                                           | 9                       | . भे                                                                                                 | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| ी मुन्।                                                                              | w                       | तिछब्ना-<br>य ग्वा<br>ह                                                                              | <b>(</b> |                                         |  |  |  |  |  |  |
| रजिस्टर मुफ्सिस आमदनी मुनाह्निका मजिस्ट्रेटी दर्जह अन्वल मुक्तम नागोर इलाक़ै मारवाड़ | ۍ                       | द्रुख्वी- तिळवा- तिळवा-<br>स्त फ़ौ- ना बरा ना बरा<br>जदारी य मुळ य गवा-<br>जिम ह                     | (1)      | *************************************** |  |  |  |  |  |  |
| ीर्<br>सिख                                                                           | 20                      | स्क्वी-<br>स्त फ़ौ-<br>जदारी                                                                         | 0        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| स् भेर                                                                               | m                       | -दिस्वी-<br>-दिस्वी<br>- प्रिट्मा<br>- े                                                             | 7        |                                         |  |  |  |  |  |  |
| रजिस                                                                                 | æ                       | नाम दासि<br>छ कुनन्दाब<br>कैद नाम<br>फरीकेन<br>मरिसिंह<br>बनामअ-<br>मिरिसंह<br>करीमखांब<br>किरिव्ह्य |          |                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                      | ~                       | ताती है।<br>स्टेट से में ब्रेट के जा के कि के कि                 |          |                                         |  |  |  |  |  |  |

|                                                                            |               | 1614                                                                       | <b>१</b> जन्मल ।                             | ( १५७ ) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| hs+                                                                        | 22            | दस्तख्त<br>रक्तम छेने<br>बाछेके                                            | परा) जनाहर मनोहरळाळ<br>छाळ                   |         |
| मारवा                                                                      | 2             | द्रत<br>ख्त<br>जमा<br>कर्ने<br>बांछेके                                     | जनहर                                         |         |
| खिक्                                                                       | <b>w</b>      | मी<br>न                                                                    | [K.2]                                        |         |
| H-                                                                         | مح            |                                                                            |                                              |         |
| 臣                                                                          | 30            |                                                                            | <del>Í i</del>                               |         |
| 1                                                                          | १३ ४४ हर      | -                                                                          |                                              |         |
| प्रकार                                                                     | ~             | <i>भि</i> शामाळ थाम                                                        | 0                                            |         |
| ग्वस                                                                       | ~<br>~        | माना                                                                       | g<br>2                                       |         |
| दर्जा उ                                                                    | 0 ~           | दीगर<br>रहूम<br>अंदा-<br>छत                                                | 0                                            |         |
| नस्ट्रेटी                                                                  | •             | ख्राक<br>गवा<br>हान्                                                       | 2                                            |         |
| ऽत मि                                                                      | <b>v</b>      | तछ<br>बाना<br>कुरी<br>कुरी<br>साय                                          | 0                                            |         |
| अंदाब                                                                      | 9             | तळ<br>बाना<br>बराय<br>बार्ट                                                | •                                            |         |
| ामद्नी                                                                     | w             | तळवा<br>नाबराय<br>ऐळान<br>हाज़री<br>गवाह                                   | 0                                            |         |
| ( मुरुत्सर ) आमदनी अद्गळत मजिस्ट्री दर्जा अन्वरू मुकाम नागीर इलाकै मारवाड् | ٠٠            | ति छ<br>बाना<br>बराय<br>गवाह                                               | 1                                            | ·       |
| मुख्यं                                                                     | <b>&gt;</b> ° | तछ<br>बाना<br>भूछ<br>भूछ<br>जिम                                            | =                                            | ,       |
| रजिस्टर (                                                                  | m             | दख्यां<br>स्त फूँ।-<br>जदारी                                               | 0                                            |         |
| 42                                                                         | , d           | तारीक्षं दर्क्वं। दर्क्यं।<br>माह व स्त मु स्त फ़्रें।<br>सन् क्त्सर नदारी | <u>                                     </u> |         |
|                                                                            | •             | तारीक्<br>माह ब<br><b>ब</b> न्                                             | त्र तम्बर्<br>स्रुक्त                        |         |

नम्बर अन्वल रसीद उस रु पये की जो अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जह अन्वल सुकाम नागोर इ लाके मारवाडुमें दाक्षिल हुआ

बाज के रोज़ अमीरुह्णाने इस अट्टिंग्लि में मुबालिंग ५०) पचास रूप प्रेमें से सिकह कलदार बाबत जुर्माना है जो इस अदालत से किया गया दा-दिल किया है 
१८९३ ई० को हवाछ की गई। 🎉

नम्बर अञ्बल रसीद उस रूपये की नो अदालत मिनस्ट्रेटी दर्ज ह अञ्बल मुकाम नागोर इला कह मारवाड़ में दाखिल हुआ

अाज के रोज़ अभीरुक्षाने इस अदा इंग्लंग मुंबलिंग ५०) पंचास रूपये सिक्ह कलदार बाबत जुर्माना जो इस अदालत से किया गया दाखिल किये इसिलये सनदन् पर्चा रसीद हाजा दाखिल कुनन्दा को दिया गया। दस्तखत-रतनलाल मिनस्ट्रेट दर्भह

दस्तख़त-बिहारीढाळ सारेइतह-दार अदाळत नागोर—

अाज तारी मृ ६ सितम्बर सन् १८९३ई० को हवाछे की गई।

नम्बर (१) अव्वल खनानची साहब-खनाना सदर-राज मारवाड़— बराह मेहबानी हामिळ चिक हाजा को मुबळिग पचास ५०) रुपये वा बत इनाम गिरफ्तारी इहितहारी नामी चाँद खां डैकेत इस महकमह के हिसाब में इनायत करें। अलम-कूम २० दिसम्बर सन्१८९५ ई०

अल्युब्द कन्हय।लाल सर्रिक्तह दार अदालत फ़ौजदारी जोधपुर अल्युब्द कासीराम हाकिम फ़ौजदारी जोधपुर— ( नम्बर ) १ ) अव्वळ खाजनची साहब खजाना सद्रराज-मारवाड

बराह मेहबांनी हानिछ चि कहाजा को मुबिल्णि पचास५०) हपये बाबत इनाम गिरफ्तारी इश्तिहारी नामी चांद खां डकेत इस महकमह के हिसाब में इनायत करें अल्मकूंम २०टिसम्बर सन्१८९५ई० अल्

कन्हेळाळ सर्रिक्तहदार अदाळत फीजदारी जोधपुर-अल्अब्द काशीराम हाकिम फीजदारी

- द्फ़ अ २८८—तमाम रिजस्टरों और रसीदें और नीज़ दाख़ळह जातको एक आछा महासब रियासतका साल में कम अज़कम चार मर्तवा मुलाहजा कि-या करेंगे और हिसाब को जांच पड़ताल करनेके बाद हर एक किताब हिसाब पर अपने दस्तख़त सब्त किया करेंगे।
- द्फुअ २८९-रिजिस्टर मुफ़िसिल और मुख्तसरके ख़ानह बहुत ज़ियादह छपवाये जायँ ताकि जिस कदर आमदनी अदालत में बढ़ती जावे उनके न.म ज़ुदागानह खानों में तहरीर होते रहें।
- द्फु ३९० तमाम अदालत हाय फ़ीजदारी वाके रियासत हाय देशी में माहवारी नक्शा मुक्दमात फ़ीजदारीके तैयार होकर अदालत हाय बाला में भेज जाया करेंगे और उनकी जांच पड़ताळ अदालत बाला से ब इत-मीनान तमाम की जावेगी और जो नुक्स पाये जाय उनकी अस-लाय बज़रिए सक्येलरकी जावेगी ताकि तमाम अदालत हाय मात-हत आयंदा गाफिल न रहें।
- द्फ्अ २९१-जब कोई मुक्इमह ऐसा मालुम होवे कि जिसमें किसी किस्मकी वे इन्साफ़ी वे कायदगी पाई जावे उसकी अदालत आला बिला तवकु फ अदालतमें तलब करके मुलाइजा करनेकी मजाज़ है और जो सुक्स या नुक्स मालूम होवे उसकी फौरन हिदायत मुनासिव की जावे।

| ( १३० )                                                                                                                                  | मजमूञ्जाजाब्तह्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | गौड | दारी।                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | की कि प्रमुवा<br>अमृजा<br>मिन<br>अद्खि<br>त आ-<br>हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30  |                                                                                                                             |
| सिरोही                                                                                                                                   | तावाद में अफहमाम<br>अफहमाम<br>त फ़ै<br>वारी म-<br>न्फ्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   |                                                                                                                             |
| स्<br>स                                                                                                                                  | श्रीसद<br>हरएक<br>सुकृद्<br>महकी<br>जेरत<br>जवीज़ी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | १५योम                                                                                                                       |
| गफीसर                                                                                                                                    | ज़ियादह<br>असंह कि<br>सी फ़िल्स<br>रासत में<br>पहींने<br>महीने<br>नेतक हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88  | २० मही ने                                                                                                                   |
| नक्शह अञ्चल नम्बर् माहवारी<br>मुक्दमात फैंजिदारी मुतदायरा व मन्फसला अदालत जुड़ीशल आफीसर मुक्गम सिरोही<br>बाबत माह नवम्बर सन् १८९४ ईस्बी. | तादाद अ-<br>शन्दरू<br>माहज़र<br>नाहज़र<br>तम्बीम्<br>ह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00  | c r                                                                                                                         |
| नक्शह अञ्चल नम्बर् माहवारी<br>री मुतदायरा व मत्रफ्सला अदालत ज्<br>बाबत माह भवम्बर्सत् १८९४ ईस्बी                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00  | ar ar                                                                                                                       |
| गम्बर्म<br>फुसला<br>सन् १८                                                                                                               | तादाद<br>मुक्दमा<br>त जेर<br>त जवीज्<br>जियादा<br>असी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | ~                                                                                                                           |
| मञ्चल ।<br>  व मन्<br>नवम्बर्                                                                                                            | तादात<br>त जो<br>त जो<br>एक मा<br>से ज़िय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9   | m·                                                                                                                          |
| क्शह ब<br>गुतदायर<br>त माह                                                                                                               | भुकद्दम्।<br>नवीन्<br>नवीन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | w   | 30                                                                                                                          |
| न<br>नदारी स्<br>बाब                                                                                                                     | .स ज .स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مو  | ०४                                                                                                                          |
| गत फै                                                                                                                                    | ्रम्भ सम्मान्य स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स | 20  | 5                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | तादाद<br>सम्बद्धमा<br>त जा<br>माह गु-<br>ज्यतास<br>नेरतल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ar  | ا مو                                                                                                                        |
| नक् <i>श।</i> माहवारी                                                                                                                    | तफ्सीळ<br>इक्तिरात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ď   | दो बरस<br>की कैदस<br>स्त और<br>एक हजार<br>रुपया तक<br>जुर्माता                                                              |
| नक्ष्य                                                                                                                                   | नाम<br>अद्दाखतका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~   | पूडीशळ<br>भाभीसर्या की केदस<br>मजिस्ट्रेट स्ता और<br>दर्जेह अव- एक हजार<br>छ मुकाम स्पया तक<br>सिरोही अ- जुर्माना<br>पुताना |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                |             | ाहरसहअव्वल ।                                                                                                                                                                                                       | ( १३१ )                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                | 9           | कैफ़ियत हुकूमत कैफ़ियत अदाखत<br>आछा या अदाखत<br>अपील.                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नक्शा नम्बर (२) अदालत फौजदारी.<br>नक्शा मुक्हमात मन्फसला अदालत मजिस्ट्रेटी दर्जह दोम मुकाम पाली<br>इलाक़ै मारवाड़ बाबत माह अक्टूबर सन् १८९३ ई॰ | เรา         | कैफ़्यित हुकूमत                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                | ۰           | तज्ञीज् कैफ़ियत कि<br>सरी स किस बिनापर थो।<br>हुक्म मय ड़ी या भारी सज्<br>तज्जीजकी गई<br>और नीज् दीगर<br>हाछात.                                                                                                    | मुळाज़ेम सः<br>के भेशा और पह-<br>ठेकी अदाळतसे<br>एक हफ्ताकी केंद<br>का सज़ाबार हो<br>चुका है.                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                | <b>&gt;</b> | तिगीस और जुमै सुतैकवा नतीजा तजनीज़ कैफ़ियत कि<br>मय तारीख़मयदफ़ाताज़ीरात अदाखत फ़ौजदारी स किस बिनापर थो<br>हिन्द याख़ास का-ज़ा या दूसरा हुक्म मय ही या भारी सज़ा<br>नून मुख्तसुळभ-तारीख़ फ़ैसछा, तजबीजकी गई<br>मर. | बनाम बहा- सर्को ज़र दक्का १२ माहकी केंद मुळाज़ेम स<br>१८ अक्टूबर (३८०) ताजी- सक्त और ५०) पचास की पेशा और पह-<br>४ ई० रात हिन्द माछि- हपये जुर्माना कियागया ळेकी अदाळत से<br>यतचुराय २००) २० अक्टूबर सन्न एक हफ्ताकी केंद<br>हपया. १८९४ ई. का सज्जाबार हो |
|                                                                                                                                                | m           | जुर्म सर्तकवा नतीजा त<br>मयदफाताज़ीरात अदाळत फ़ौजदा<br>हिन्द याखास का-जा या दूसरा हु<br>नून मुरूतसुळअ-तारीख़ फ़ैसळा,<br>मर.                                                                                        | सर्का नेर दफ़ा<br>( ३८० ) ताजी-<br>रात हिन्द माङि-<br>यतचुराय २००)<br>रुषया.                                                                                                                                                                             |
| न क्रिया<br>स्था                                                                                                                               | ĸ           | नम्बर मुक्ड- नाम मुस्तगृप्ति और<br>मात रजिस्टर फैंक्यिक्जिम मय तारीख़ि<br>मदारी.<br>दायरा.                                                                                                                         | भाराज़ों बनाम बहा-<br>दुरशाह १८ अक्टूबर<br>सन् १९९४ ई०                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                | ~           | नम्बर सुक्द-<br>मात रजिस्टर फौ<br>जदारी.                                                                                                                                                                           | N m                                                                                                                                                                                                                                                      |

| इस्तफ़स | इस्तफ़सार मुक़द्दमात फ़ौजदारी जिनकी जेर तजवीजीको<br>ज़मानह दो माहसे ज़ियादह गुज़राहो |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|         |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                      |  |  |  |  |  |
| ·       |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|         |                                                                                      |  |  |  |  |  |

द्फुअ २९२-अछावा इन नमून६ जातके जो इस मजमूअ में मौका बमीका मुन्दर्ज हुये हैं आम तौर पर तमाम रिजस्टरोंके नमूने इस बाबके मुताछिक और तहरीर किये जाते हैं जिनको रियासत हाय देशी जिसकदर मुफ़ीद और मुनासिब समझें अपने २ इछाके हुकूमतमें मुर्गविज कर सकती हैं।

द्फुअ २९३-गवाहानको जो किसी अदालत हाय देशीभें अदाय शहादतके वास्ते तल्ल किया जावे ख़ूराक ताक्याम और ख़र्चा आमद व रफत ब तरीक जैल देना चाहिये-अहातह बंगाल, बंबई, अजभेर, मेरवाड़ा में शरह ख़ूराक गवाहान् व मुस्तगीसां व ख़राजात रेलवे वंगेरह जिनका इस्तसार जैलमें दर्ज है-मुक्रेर हैं।

### अहाता बंगाछ।

(अ) वास्ते आम मज़दूरान् हिन्दोस्तानीके दो आना योभियां मय अदने दर्जह किराया रेळवेके-

- (ब) बराय हिन्दोस्तानी आ़ला दर्जह के।) चार आने योमिया ख़राक़ और तीसरे दर्जे रेळवेका किराया-
- (ज) बराय यूरोपियन् और हिन्दोस्तानी जो सबसे आछा रुतबा रखते हैं दूसरे दर्जह का किराया रेळ मय खूराकु जो एक रुपया से ज़ियादा न हो-
- (द) हस्ब ज़ैल गवाहान्को याने अहल पेशा व हर्फ़ा मिसल इवासाज़ या क.नून पेशा उनके वास्ते हालात पर गोर करके देना होगा ॥
  - (ह) मुळाजिमान गवर्नमेंट को सिर्फ़ सफ़र ख़र्च दिया जावेगा॥

### अहाता बम्बई।

|                       | अहळ यूरोिपियन व मशर-<br>कीहिन्द |              |               | हिन्दोस्तानी            |              |               |  |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|--|
|                       | दर्जा अ-                        |              | दर्जी<br>सोम  | दर्जी                   | दर्जा<br>दोम | द्र्जा<br>सोम |  |
| सफ़र ख़र्च            | व्वळ<br>किराया                  |              | <u> </u>      | अव्व <b>छ</b><br>किराया | 1            | किराया        |  |
| ज़रिए रेळ<br>सफर जरि- |                                 |              | 1             | i                       |              | 1             |  |
| ये सड़क               |                                 | <b>,</b>     |               | -५७<br>।≈) आने          | 1 1          |               |  |
|                       | फ़ी माइल                        |              |               | फ़ी माइछ                |              |               |  |
| सफ़र<br>समंदरी        | कारि                            | ोछ ख़र्च र   | राह           | कामि                    | छ खर्च र     | ाह            |  |
|                       | फ़ी योम                         | फ़ी योम<br>१ | फ़ी योम<br>॥) | फ़ी योम<br>१)           | की योम<br>॥) | फ़ी योम<br>।) |  |

### अजमेर मेरवाडा।

इंख्तिसार अन् नोटी फ़िकेशन नम्बर (२५९२) आई मवर्रेख़ है ३० जीलाई सन् १८८६ ई.

- (२) शरह मजकूरुल सदर इस्ब जैल्हें-
- ( अ ) बराय जमाञ्जत मज़दूरान मेहनती 🗲) दो आने योमियां-
- (ब) बराय हिन्दोस्तानियोंके जो आला दर्जह का रुतबा रखते हैं।) चार आने योमियां-

#### (१३४) मजमञाजाब्तहफीजदारी।

(ज) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और आ़ळा हिन्दोस्तानियोंको बिळिहान् हाळात असवाव तहैयर आमतौरपर ३) रुपये योमियां से ज़ियादा न होगा-मगर अदाळत को किसी खास मुकहमहमें ज़ियादा निख़ मुकर्रर करनेका डिल्तियार हासिळ है।

#### (रेलवे सफ्र खर्च)

- (अ) जब कि सफ़र बज़िरए सड़क कियाजावें तो वह ख़राज़ात जिनकी तादाद चार।) आना फ़ी माइल तक महदूद है—
  - ( ब ) जब कि सफर कल या किसी कदर ज्रिये रेल किया जावे-
  - (१) बराय हिन्दोस्तानियोंके आम तौर पर किराया रेल अदने दर्जहके-
- (२) बराय यूरोपियन व यूरेशियन और हिन्दोस्तानी जी इज्ज़त को दर्जह दोम का किराया रेळ मगर अदाळत को इिक्तियार है कि अगर चाह तो अन्वळ दर्जह का रेळ का किराया अता करें जब कि उन अश्रखासने इज्ज़त व स्तवाके ळिहाज़ से अन्वळ दर्जहकी गाड़ी भें सफर किया है—

यह ख़र्ची खूराक उन मुक़द्दमात में देना होगा कि मुक़द्दमात में पुळिस दस्तन्दा-ज़ी कर सकती है या जिसमें ज़मानत नहीं हो सकती ।

- दफ् २९४ चूंकि अक्सर रंडियों कसबियों और नीज़ दीगर अशलास ने रियासत हाय देशी में ब दस्तूर कर रक्ख़ा है कि शरीफ़ घरानेकी छडिकियों को वर्गछान कर चक्छों और अड्डों में बरसों मुख़फ़ी रखकर अपने पेशाकी तरफ़ उनको मुख़ातिब कर छेती हैं और अक्सर रजीछ और ग्रीब को में अपनी रज़ामंदी से कुछ मावजा छेकर अपनी छडिकियों को ऐसी कसबियों रंडियों नीज़ और दीगर अशल्यासके हवाछे करदेती हैं इसिछिये हर एक दर्जहके माजिस्ट्रेटको ऐसी औरतों और छड़िकयोंको आज़ाद करा देनेका इिल्ज़्यार हािसछ है और बशर्त सबूत उनको हस्ब कानून मुरिध्वजा रियासत सज़ा देनी चाहिये।
- द्फुअ, २९५-अदालत हाय देशी आलाको उन मस्तूरात इन्ज़तदार और पर्दानशीन के वास्ते जो उस खता मुल्कमें मसकन गर्ज़ी हों असालतन् या व कालतन् हार्ज़िर अदालत होनेकी बाबत मुनासिब अहकाम सादिर करने चाहिये।

- दफ्अ २९६-जब किसी शख्स या अश्चाल्यसकी निस्वत सुवाह फाशी हो कि वह किसी ऐसे फ़ैलके मुर्तकव होंगे जिससे दर हक़ीक़त नक्स अमन या बळवा जरायम संगीन या मूजिब हिलाकत होगा या बाद सज़ा दिये जानेके किसी शख्सकी निस्वत मुफ्सिदापरदाजी का मुक़र्र पूरा तकेयुन होतो ऐसी रिपोर्ट या इत्तला होने पर अदालत मिनस्ट्रेट दर्जह दोम व अव्वलको इख्तियार है कि ऐसे अश्चाल्यसके नाम समन या अगर मुक़द्दमाकी हालत संगीन पाई जावे तो वारन्ट इस मज़्मून का जारी करें कि मुल्जिम असालतन हाज़िर अदालत होकर इस अमरकी वजूह बयान करे कि: उस से मुचलका हिफ़्ज़ अमनी या नेक चलनी क्यों न लिखवाया जावे।
- द्फ् ३ २९७ ऐसे समन या वारन्ट जारी होने पर बरेज़ मुक्रेंर अदालत मुल्जिम से वजूह द्यांपत करेगी अगर जवाब काफी हो और अदालत को भी इतमीनान होने कि वजूह माकूल नहीं और कोई सबब क्षी ज़मानत लिये जानेका नहीं पाया जाता तो अदालट को अपनी क्लम सास से फ़ैसला कल्लमबंद करना चाहिये और मुल् ज़िम को चले जाने के हिदायत को जाने।
- द्फ्ञ, २९८ वर्ना अदालत को सबूत दीगर हासिल करने के बाद मुल्जिम को हुक्म देना चाहिये कि इस कदर मयाद के वास्ते नेकचलन रहने या हिफ़्ज़ अमन रखने के लिये मुचलका मय जुमानत तादादी इस कदर रुपये का दाखिल करे व बसूरत दीगर इस कदर अर्थह तक कैद सखत रहे।
- दफ़ अ २९९ ऐसे मुक़ हमों की मयादों में इस बात का छिहाज रखना चाहिये कि किसी सूरत में नेक चछनी की ज़मानत के बाबत छे माह से ज़ियादा अर्सह तक क़ैद न होगी वह क़ैद महज़ होगी और ज़मानत हि फ़्ज़ अपनी एक साछ से ज़ियादा अर्सह के वास्ते न होगी-और वह क़ैद सरवत होगी।

### नमूना मुचलका हिफ्ज़ अमनी या नेक चलनी ।

हरगाह मुझ कृष्ण नारायण वल्द विष्णु स्वरूप नात ब्राह्मण सिकनह उदय पुर हाल मौजूद शबूगंन इलाके राज सिरोही को इस मज़मून का मुचलका लिखने का हुक्म हुआ है कि मैं व मुकाबिले हुनूर महाराव साहव बहादुर विलि राज सिरोही दाम इक्बालहम और हुनूर ममदृहकी जुमला शिआयांक साथ मयाद के माह तक नेक चलन रहं लिहाज़ा इस तहरीरके ज़िरएसे इक़रार करता हूं कि में मयाद मज़कूर तक व मुकाबला हुनूर ममदृह दाम इकबालह और उनकी जुमलह रिआयांक साथ नेकचलन रहूंगा और अगर इसमें क्सूर करूं तो मुबलिंग पचास ५०) हपये हुनूर महाराज साहब बहादुर वाली शियासत सिरोही दाम इक़्बाल हमकोबतौर तावानके दूं ॥ अल्मकूंम १७ फरवरी सं० १८९३ ई०

अलअ़ब्द

गवाह शुद्

गवाह शुद्

कृष्ण नारायण

राम स्वरूप

ग्फूर खां

में अशरफ़ी लाल बन्हिए तहरीरके इक्रार करता हूं कि में मुसम्मी कृष्ण नारायण मज़कूरल सदर का जामिन इस बात का होता हूं कि मुसम्मी कृष्ण नारायण मज़कूर मथाद मस्तूरके अन्दर हुनूर महाराव साहिब बहादुर दाम इक्रवालहम और हुनूर ममदूहके जुमलह रिआया के मुकाबलेमें नेक चलन रहेंगे और अगर नाम्बुद्दी उसमें कसूर करे तो में जिम्महवार होताहूं कि हुनूर दामइक्रवालह को मुबलिग ५०) पचास रुपये बतौर तावानके अदाक के फ़क्त।

अल्मर्कूम १७ फ़रवरी सन् १८९३ ई०

अळअंद

गवाहशुद्

गवाहशुद्

अश्मीलाल

रामस्वरूप

गफूरखां

द्रफ् ३०० - नुम्हा अहकाम और फैसलों और दस्तावेजातकी नकलें फ़रीकैन को या किसी दूसरे शब्सको जिसका ताल्लुक ऐसे मुक़ह्मातसे हो व अख्ज उज़रत मुक़ररा दी जावेगी और फ़ीस हस्ब तरीक़ ज़ैल काबिल वसूल होगी।

### खुळासा सर्क्यूछर नम्बर ( ८४ ) नकूछ नवीसान् ।

- दफ़ा (१०) हरएक नक्छ तजवीज या हुक्म अदाछत फ़ौजदारीके उनवांमें मरातिब फ़ैसला ज़ैल तहरीर पावेंगी—
- (अ) वह अदालत कि जिसमें फ़ैसला मुक़दमहका हुआ मयनाम और इक्ति-यारत हाकिम मुजिवज और जब कि वह अदालत महक्रमह अपील हो तो नीज़ नाम और इक्तियारात उस हाकिमके कि जिसके हाकिमकी नाराज़ी से अपील हुआ मय तारीख़ हुक्म मज़कूरके लिखना होगा—

- ( व ) मुस्तग़ीस और मुस्तग़ासा अछिया का नाम बक़ैद विद्यत व पेशा व नाय सकूनत मय तहसीछ व नि्छा-
- (ज) वह जुर्म जिसका इतकाव हुआ और हुक्म सज़ा जो सादिर कियागया-द्फ्ञ (११)—जब नकूळ फ़ेसलजात या अहकाम बग़रज़ अभील अता किये जावें तो तरुते कागृज़ के जिस पर नकुल की जावें वह किताब की शकूल में नत्थी किये जावें और एक दूसरे के सिरे से लेपेट बार हलत्का के शकुल में न जोड़े जावें—
- दफ्अ (१२) -- नक्छनवीस नक्छ को तैयार करके उस अफ्सर को वापिस करेगा कि जो वास्ते छेने और मंजूर करने दर्खास्त नक्छ के मुक्रेर हो बर वृक् बसूछ नक्छ के सायछ बुछाया जावेगा और नक्छ उसकी हवाछे की जावेगी और अगर मिन्जुमछा ज्र उजरत मदख्छा के कुछ रुपथा फाजि़छ रहा हो तो वह भी उसको दे दिया जावेगा छेकिन नक्छ देने से पहछे चाहिये कि नक्छ पर और नीज़ रजिस्टर में मुरातिब ज़ैछ दर्ज हों।

### (राजिस्टर नकूल कागुजात व दस्तावेजात)

| तारीख़<br>गुज़रने<br>दख़्बास्त<br>नक़ळकी | वापसी बग़र<br>ज़तकमीळ | तारीख़<br>अद्ख़ा<br>छ मुना-<br>सिब<br>स्टाम्प | नक़छन-<br>वीस वस् | नाम<br>नक्छ<br>नवीस | तारीख़<br>नक़ळ-<br>की तै-<br>यारी-<br>की | देने |  |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------|--|
|                                          |                       |                                               |                   |                     |                                          | ,    |  |

नब नकुछ दी नावेगी तो उसी दक्त अफुसर मोहतिमिमके दस्तख़त रिनस्टर पर होने चाहिथे॥

द्फ़अ़( १३ )-अगर सायछ बरवक पुकारने मर्तबा अव्वल वास्ते लेने नकल के हाज़िर न हो तो नाम उसका तीनरोज़ मुतवातिर पुकारा जायेगा

#### ( १३८ ) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

अगर उस अर्सह तक भी हाज़िर न आवे तो दर्खास्त उसकी दाख़िळ दफ्तरकी जावेगी और फिर वह नकुळ उसकी तावक्ति नई दंख्वीस्त एक आनेके कागृज पर दाख़िळ न करे नहीं दीजावेगी॥ दफ़अ, १४—अगर तारीख़ दर्खास्त से नकुळ के तैयार करने में दूसरे दिन से ज़िया-दा तवकुफ़ हो तो बाअस तवकुफ़ नकुळ पर हमेशा ळिख देना चाहिये

कि वह वास्ते हिक्ज मयाद अपील की वजह काफ़ी मृतसञ्बुर होगी।
दफ़अ़ १५—यह समझना चाहिये कि हिदायत मज़कूरा बाला नकूल फारसी और
नीज़ नकूल अंगरेजी पर इतलाक़ रखते हैं और उन नकूल पर भी
इतलाक रखती हैं कि जो बग़रज़ सनद और नीज़ बग़रज़ अपील ली
जाती हैं जो अश्चास नकूल तैयार करेंगे वह मुरातिब मतलूबा
कायदा ९ व १० को फारसी में फ़ारसी नक्लकी पुस्त पर और
अंगरेज़ी में अंगरेजी नक्ल की पुस्त पर दर्ज करेंगे।

दफ्अं १६-आयंदा शरह उन्रत नक्छनबीस मुन्दर्भह नेष्ठ पर वखूबी अमछद्रा-मद होना चाहिये।

### नकुल अंग्रेजी

| २०० अळफ़ाज़ और २०० से | कम    | **** |     | •••• | •••• | •••• | 15) |
|-----------------------|-------|------|-----|------|------|------|-----|
| फी १०० अलफाज अलावह    | • • • | •••• | ••• | •••  | •••  | •••• | =)  |

#### नकूछ फ़ारसी

| २०० अल्फाज़ और २००    | अलफान्से | कम   | •••• | •••• | •••• | •••• | = ] |
|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|-----|
| फ़ी १०० अलफ़ाज़ अलावह | ••••     | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | -)  |

उजरत नक्शजात शजरह या नक्शजात हृदूद या दीगर कार नक्शा वंगैरह अफ् सर मोहतिमम की राय पर मुन्हसिर है-

द्फा (१७) अफ्सर मुक्रिंरा मज़कूरा बाछा को रिजिस्टर हर रोज़ मुछाहिज़ा करना चाहिये और वह इस अमर का जिम्महवार होगा कि कोर्टफ़ीस नकूछ का करार वाक़ रिजस्टर मुआयनामें दर्ज होताहै और नीज़ इस अमरका कि कोर्टफ़ीसस्टाम्प क़ब्छ इसके कि सायछ को नक्छ दी जाती है मन्सूख़ किया जाती है और साहब डिपुटी किमिश्नर को भी चाहिये कि उसका कभी २ मुछाहिज़ा मुआयना किया करें—

दफ़ ३०१-चूंकि रियासत हाय देशी में बहुत कम स्टाम्प मुन्क्श का रिवाजहै इसिछिये एक मुहर स्टाम्प की तैयार कराई जावे और सादे काग्र- जोंपर एक मर्तवा इक्साम व तादाद मुखति के काग्जात पर सब्त करके उन छोगों के हाथ फ़रोख्त करदेने चाहिये जो अरायज नवीसीका पेशा करते हैं।

द्फ्अं ३०२-हर एक अदालत में मोहर पीतल या चांदी पर बजुबान मुरिन्नजा अदालत कुन्दा कराकर रक्की जावेगी और अलावा इस मुहर के एक दूसरी मुहर अदालत के काग़ज़ नकूल पर दर्ज होगी और उसके दिन्यानी हिस्सह में अफ़सर के दस्तख़त हैं गे दस्तख़तों की जग्ह खुली हुई होनी चाहिये।

नमूना मुहर बराय नक्ल

नक्छ बिछ्कुछ सही है बहमद अछाखां मिनस्ट्रेट देनह अव्बर्ध रियासत सिरोही मुल्क मगुरबी राजपूताना मुहर अदाखत मिलस्ट्रेटी दर्जह अव्वल मुकाम रियासत सिरोही मुल्क सग्रवी राजपूताना

द्फुअ ३०३ — चंकि क़ानून मुआमलात से वाकिफ़ व आगाह होना निहायत ज़रूर है इसालिये अदालत हाय देशी में किसी गर्वनेमन्ट का गज़ट अपनी रियासत में मंगाना चाहिये जो निहायत कार आमद और मुफ़ीद चीज़ है ऐसे गज़ट हमेशा हरएक क़ानून की तरमीम व तनशीख़ या कृानून जदीदसे ममलू होते हैं।

द्फुअ ३०४-अगर माहवारी रिपोर्ट मुक्हमात के किसी हाईकोर्ट बृटिश अमल दारी से तलबकी जावे और अफ़सरान् व हाकिमान् अदालत के मुता-लह में रहे तो बहुत ही मुनासिब हो-

### (१४०) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

# ताज़ीरात हिन्द के बाब और क़्छमों के याद करने की सहछ तकींब।

| वाब                                                              | क्छम                               | बाब                                                 | क्छम      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| पहरुाबाब तमहीद                                                   | इब्तदाय द्फ़ा(१)<br>लगायत (५)      | छिफ़ मादिछत आम्म                                    |           |
| दूसराबाब तशरीहात<br>तीसराबाब सज़ाओंका ब-                         | ६ लगायत (५२)                       | बयानमें जो गवर्तमेन्य                               | :<br>:    |
| यान<br>चौथाबाब मुसतशनियात<br>आम्मा                               |                                    | तेरहवांबाब उन जुमांवि                               | २६४ल. २६७ |
| आम्मा<br>पांचवाबाब अञानत<br>छठाबाब जरायम खिळाफ्                  | १० <b>७</b> ज्ञायत १०६             | पैमानों स मुताल्लिक़हें<br>चौदहवांबाब उन जुमाके     | २६८ऌगायत  |
| वर्नी वा सर्कार सातवांबाब जरायम मुता-                            | १२१छगुा २१३०                       |                                                     |           |
| ल्लिका अफ़वान बहरी<br>व बरीं<br>आठवांबाब उन जुमोंके              | १ <b>३१</b> छग्रा०१४०              | और अमन और आसा<br>यश ओर हवा और<br>आशतपर मृतवस्सिरहें | •         |
| बयानमें जो आसूद्गी                                               |                                    | पदहवां वाच उन जुमांके<br>बयानमें जो मनहबसे          | २९५ला २९८ |
| नवांबाब उन जुमींके बया-<br>नमें जो सकीरी मुखा-                   | ४६४७गा०४७४ <br>४ <b>४</b> ४७गा०१६० |                                                     | d-        |
| ज़िमोंसे सरज़द या उन<br>से मुताछिक़ हों                          | 0.00                               | सान और जान इन्सान<br>पर मवस्सरहें                   |           |
| दसवांबाव सर्कारी मुखा-<br>निमोंके इंग्टितयारात<br>जायज़ की तहकीर |                                    | करान औरको जुरर पहुं<br>चानेऔर बच्चोंको बाहर         | ३९२छ. ३१८ |
| ग्यारहवांबाब झूठी गवा-<br>ही और जरायम मुखा-                      | १९१ऌगा०२२९                         | डाळ देने और अख्फाम<br>तबल्ळदके बयानमें              |           |
|                                                                  |                                    |                                                     |           |

| वाव                                     | क्छम                          | बाब                        | कंठमें                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| ( ब ) ज़ररके बयानमें                    | ३१९.छग् ०३३८                  | बेजा मुजर्मा               | नाके                                 |
| ( ज ) मज़ाहमत बेजा                      |                               | बयानमें                    |                                      |
| और हब्स बेजाके बयानमें                  | ३३९छगो० <i>३७</i> ७           | अठारहवां बाव               | उन ।४६३छ. ४७७                        |
| सत्रहवांबाब उन जुर्मीके                 | ३७८छगा०३८२                    | जुर्मोंके ब                | यानमें                               |
| बयानमें जो माल                          |                               | जो दुस्तावे <sup>ड</sup>   | तों या                               |
| से मुताङ्किक हों                        |                               | हफ़ीं या मिल               |                                      |
| ( अछिफ़् ) इस्तह् साछ                   | 2/2577762/6                   | के निशानों से              | मुता-                                |
|                                         |                               |                            |                                      |
| विल्जनक वयानम ••• ( व ) सकी विल्जन व ड- | 30                            | ( अछिफ़ )                  | हर्फ़ी ४७८ छगायत                     |
| (ब) सका विळ्नम व ड-                     | \$ / 0 @ il 0 0 0 4           |                            |                                      |
| कैतीके बयानमें                          |                               | निशानों के ब               |                                      |
| (ज) माडके तसर्क्ष                       | ४० ई <b>क्ष्मी</b> ३८० ६      |                            | बाब ४९०छ. ४९४                        |
| बेजा मुजर्मानहके बयानमें                |                               | ख़िद्मत्के                 | ••                                   |
| (द) ख्यानत मुजमनिहके                    | ४०५ <b>लगां</b> ०४ <b>०</b> ९ |                            | नुक्स                                |
| बयानमें ••• •••                         |                               | मुजर्मानह <sup>े</sup>     | र बया                                |
| (ह) मालमसरूका                           | ४१० ह. ५१४                    | ्नम् ••••                  | जुमेंकि ४९ छ. <b>०६</b>              |
| क्षेत्रेके बगावर्ष                      |                               | 1410141 4110               | । सुनाम करणा ५                       |
| (ब)द्गाके बयानमें •••                   | ४१५ छ. ४२०                    | वियागम गा गा<br>जात्लक रह  | क्ते हैं                             |
| (ज़े) फ़रेब आमेज़ब                      | ४२१ <b>छ.</b> ४ <b>२</b> ४    | (॥<डुः ः<br>(अलिफ) अना     | <sub>छह हैसि</sub> ४९९ छ.५० <b>२</b> |
| सीकों और मालको                          |                               | यत उफ़ींके                 | बयानमें                              |
| फरेबन् किसीके                           |                               | बाईसवांबाब                 | तख्वीफ़ ५०३ छ.५१०                    |
| क्बज़ह से अलह-                          |                               | मुजर्माना ते               | हिन्व                                |
| दा करनेके बयानमें                       |                               | रंज दही स                  | <b>गुजमाना</b>                       |
| (हे) नुक्सान रसा-                       | धर्प छ ४४                     | के वयानमें<br>वेदिसवां बाब | <br>जमाँक-                           |
| निक बयानमें                             |                               | तश्यमा पान<br>इतिकः ब      | ुः ।<br>करने क                       |
|                                         |                               |                            | 499                                  |
| ( तोय ) मदाख्छत                         | <b>इ</b> ष्टर ए. इप           | ·                          | ,,,                                  |

#### (१४२) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

### (बाब पंज्रम अञ्चानत—जमीमा अव्वरु मज्मूञ् हाजा—नक्ज्ञा जरायम )

आया सज़ाहस्व मज- किस अ़दा-काबिलज- मूअ़ ताज़ीरात लत से जुमें जुम मानत है। हिन्द की तजवी-या नहीं न होगी

१०५ किसा जुमेकी अआ़- अगर जिस वह सज़ा जो उस जुहिं अदालत नतअगर वह जुमें जिसमें जुमेकी अआ़ में के लिये जिसमें से जिसमें वह अआ़नतकी गईहै उस नत की गई अआ़नत की गई हो जुमें जिसमें अ अआ़नतके सबबसे हुआ- है वह काबि मुकर्र है आ़नत की गई हो और उसकी सज़ाके ल जमानन हो तज़ बीज वास्ते कोई सरीह हुक्म है तो मुअ़ किये जानेके नहा। स्यन को ज

> मानत परि हाई दी नाय

११० किसी जुमेकी अआ-नत अगर शल्स मुआन् नीयते मुग़ाबिर व नीयते

१११

क 10

> मुईनसे जुमे मज़कूरका मुर्तकबहा

किसी जुर्मकी अञ्चान नत जबिक अञ्चानत एक फ़ैल्लेंही और कोई फ़ैल मुगायर किया जावे मगरशर्त कालिहान रहे वही सज़ा होगों को उस जुर्म की पादाश होती जिसमें अआ़न त करने का क़स्दिक या गया। ११२ किसी जुर्मका अअ। नत जबिक कोई नतीजा उसफ़ैलसे पैदाहो नि में अआनत की गईहै और वह नतीजा मक्सूद <sub>।</sub>मुञ्**यानसे मुगायरहो ।** 

एज्न वही सना होगी ना उस नुमंके छिये मुक्रंरहै जिसका इर्तकाब हुआ।

११३ किसी जुर्मकी अआ-नत अगर मुअय्यन इर्त-काब जुर्मके वक्त में।जू-| दहो ।

धेजन एनन ऐन्न

काबिल दोनों किस्मोंमेसे

जुर्माना ।

हफ्त साला

उस जुमेमें अअ़-638 करना निसकी जमानतनहीं एक किस्मकी केंद सनाय मात या हब्स है दवाम बा अबूर दुर्भय शिरसेंहै अगर जुर्भ का इतकाब अञानतके सबबसे न हुअहो अगर एक फैल जो ऐजा-का मृजिबहै अआनतके सबव किया जावे।

दोनों किस्मोंमेंसे ऐज़न एक किस्मकी कैद चार व दह स:छा और जुर्माना ।

११५ इस जुमेंम अञानत बलिहान दोनों करनी निसकी सजा- इसकेिक जुर्म किसी किस्मकी कैद कैदहै अगर जुर्मका जिसकी अ-जो उस जुर्मकीपादाश इर्तकाब अञ्चानतके सब- अानत की मुक्रिरहे और इसकी बिल मयाद उस कैदकी वसे नहीं।

ज्मानत है बड़ीसे बड़ी मयादकी एक चौथाई तकहा 'सकीहै या जुर्माना या

दोनों ।

ऐजन

ऐजन

किस्मोंसे।

अगर मुअय्यन या बिलिहान दोनों किस्मोंसे उस अदामुआन मुलाज़िम स-इसके कि
कारीहो जिसपर उस जुर्म जिसकी
लुर्मका इन्सदाद करना अआनत की पादाशमें मुक्रेर् है अआनतकी गई
लाज़िम है। गई काबिल और उसकी मयाद हो तजनीज़
जमानत है उस केदकी बड़ीसे किये जानेके
या नहीं बड़ी मयादकी एक लायकहै।
निस्फ़ तक होसकी है
या जुर्माना या दोनों।
होतों किसमो में देन

११६ उन जुर्मके इतकावमें ऐज़न अञ्चानत करना जिसकी आम्मा खळायक या दश अशसास से ज़ियादा करें। दोनों किसमो में ऐन से एक किस्मनी कैद सह साला या जुमी ना या दे।नों

११७ उस जुर्म के इर्तकाब ऐज़न
की तदबीर का छिपाना
निसकी सज़ा मौत या
हब्स दवाम बा अबुर
दर्याय शोर है अगर
जुर्भ का इर्तकाब न हुआ
है।

केंद्र ६ फ्त साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुमाना केंद्र सह सा ला दोनों किस्मोंमें स ए किस्मकी और जुमाना

११८ सर्कारी मुलाजिम जो अगर वह जुदोनों किस्मों में से कि ऐसे जुमें के इतेंका में जिसमें अ किसी किस्मकी के बकी तदबीर को मलफ़ी आनत की द जो उस जुमें की करे जिसका इन्सदाद गई हो का पादाश में मुकर्र उस पर वाजिब है अग बिल्ज मा- और उसकी मया र जुमें मज़कूर का इते नतपरिहा द उस के की बढ़ी काब हुआ हो। दी जोवेगी से बढ़ी मयादके ए क निस्फतक हो स

क निस्फतक हो स कती है या जुर्माना या दोनों सजाये। एनन

ऐज़न

ऐज़न

अगर उस जुर्भ की काबिल जा कैद दह साला दो सज़ा मौत या हब्स मानत नहीं नों किस्मों में से एक द्वाम बा अबूर द्याय है किस्मकी-शोर हो-

अगर जुर्मका इर्तकाब अगरवह दानों किस्मों में से न हुआ हो-

जुमं जिसमें किसी किस्मकी कैंद अञानतकी जो जुमके पादाश में गई है का मुक़र्र है और उस विल जमान की मयाद उस कै-त हो तो मुद्की बड़ीसे बड़ी म अथ्यनकी याद की एक चौथाई जमानत पर तक हो सकती ह रिहाई दी जाया जुर्माना या दोनों वेगी-सजायें-

११९

उस जुर्मके इर्तकाब ऐज़न की तद्बीरका मुख्फी करना निसकी सना केदहै अगर जुर्मका इर्त काब हुआहो। अगर जुर्मका इर्त-काव न हुआहो-

ऐजन

ऐजन

ऐजन

दोनों किस्मोंभेंसे किंधी किस्नकी कैंद नो उस जुर्मकी पादा-शमें मुक्ररहे और उसकी मयाद उस कै की बड़ीसे बड़ी मयादके आठवें हिस्से तक होसकतीहै या जुर्माना या दोनों सज़ायें-

# वाव शशम्

# जरायम ख़िलाफ़ वर्ज़ी बासकरिक बयानमें।

| १२१   | मल्का मुअजमाके                            | काबिल    | मौत या हब्सद्वा-                      | <b>अ</b> दालतआ़ला |
|-------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
|       | मुक्बिलमे जगकरना                          | जमानत    | म बा अबूर दर्यायशोर                   |                   |
|       | या उसका इक्दाम या                         | नहीं है- | और ज़ब्ती नायदाद-                     |                   |
|       | मल्का मुअज्ज्माके                         |          |                                       |                   |
|       | मुकाबलहमें जंग कर                         |          |                                       |                   |
|       | नेमें अञानत करना-                         |          |                                       |                   |
| अछिफ् | बाज़ जरायम खि                             | काबिक    | हब्सद्वाम बा अ-                       | ऐज़न              |
|       | लाफ वर्जी सर्कारके                        | जमानत    | बूर दर्भाय शोर                        |                   |
|       | इतकावमें सानिश                            | नहीं है- | दायभी या किसी कम                      |                   |
|       | करना-                                     |          | मयाद्की या दोनों                      |                   |
|       |                                           |          | किस्मों मेंसे एक                      |                   |
|       |                                           |          | क़िस्मकी क़ैद दह                      |                   |
| 0=0   |                                           | तेजन     | साळा                                  |                   |
| १२१   | मल्का मुञ्ज्जमाके<br>मुकाबले में जंग करने | ऐज़न     | हब्स                                  | ऐज़न              |
|       | भुकाबलम जग करन<br>की नीयत से हथि-         |          | द्यीय शोर या कैद दह                   |                   |
|       | यार वंगेरा फ्राहम                         |          | साला दोनों किस्मों                    |                   |
|       | करना—                                     |          | में से एक किस्मकी<br>और ज़ब्तीजायदाद- |                   |
| १२२   | जंग करनेकी तद-                            | ऐज़न     |                                       |                   |
| 111   | बीर को उसके आसान                          | 18: 1    | क़ैद दह साछा<br>दोनों किस्मों में से  | ऐज्न              |
|       | करनेकी नीयत से                            |          | एक किस्मकी और                         |                   |
|       | मुखफ़ी करना-                              |          | जुर्माना-                             |                   |
| १२३   | इंग्लित्यार नायन                          | ऐज़न     | केंद हफ्त साला                        |                   |
| •     | के नाफ़िज़ करने पर                        |          | दोनों मेंसे एक                        | ऐज़न              |
|       | मजबूर करने या उस                          |          | किस्मकी और जुर्मा-                    |                   |
|       | से बाज़ रखनेकी                            |          | ना—                                   |                   |
|       | नीयत से गवर्नर जे-                        |          | •                                     |                   |
|       | नरल या गवर्नर वगै़-                       |          |                                       |                   |
|       | रह पर हमला करना-                          |          |                                       |                   |
|       |                                           |          |                                       |                   |

|                         |                                                                                                                         |            |                                                                                                                |                                 | ` ' '        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>१२४</b><br>( সন্তিদ্ | करना−                                                                                                                   | नत नहीं है | हब्स<br>शोर या<br>मयाद्के छिये<br>जुर्मीना या<br>किस्मों में से<br>किस्मकी केद<br>साला मये जुर्मी<br>जुर्मीना— | किसी<br>मय<br>दोनों<br>एक<br>सह | अटालन भान    |
| १२५                     | किसी अशयाय मुल्कके वाळीके मुका- बळे में जो मल्का मुज्जमास या मसाल्हत रस्तता हो नंग करना या जंग मज़कूर में अञ्चानत करना— |            | इन्स<br>द्यीय शोर<br>जुर्माना या क़ैद<br>साळा व दोनों कि<br>में से एक क़ि<br>मय जुर्माना<br>जुर्माना—          | इफ्त<br>केस्मों<br>स्मकी        | ऐजृन         |
| १२६                     | उस वाकी मुल्क<br>भंगारत गरी करना<br>जो मल्का मुश्रज्जमासे<br>या सुरुह<br>रसता हो-                                       |            | कैंद हफ्त<br>दोनेंं किस्मों<br>एक किस्म<br>जुर्माना और<br>जायदाद की ज़                                         | में से<br>और<br>बाज             | <b>ए</b> न्न |
| १२७                     | ऐसे माल को अपनी तहबील में रसना जो जंग या गारतग्री मज़कूरा दफ़ात १२५ व१२६ के ज़रिए से हासिल                              | ऐज़न       | ऍज़्न                                                                                                          |                                 | ऐज्न         |

#### (१४८) मजमुआजाब्तह्फ़ौजदारी।

१२८ सर्कारी मुळाजिम ऐजुन इब्स द्यीयशोर ऐजुन
असीर सुळतानी या या केंद्र दहसाछ।
असीर जंग को जो दोनों किस्मों मेंसे
उसकी हिरासत में एक किस्मकी और
हो भाग जाने दे— जुर्माना—

१२९ सर्कारी मुलाजिम काबिल्जमा केंद्र महज सह ऐजन-मिल असीर सुल्तानी या नत के हो साला और जुर्माना- स्ट्रेट मेज़ीडें असीर जंगको जो न्सी या मिज- उसकी हिरासत स्ट्रेट दर्जह अहं। जानेदे।

१३० असीर मज़कूरके कृषिळ ज हन्स द्याँय अदाळत भाग जाने या छुड़ा मानत नहीं शोर या कैंद दह आला ने या पनाह देने में साला दोनों किस्मों मदद करना या उस में से एक किस्म की मुकरीरा गिर पतारी किये जाने में करना—

# बाबहफ्तम्.

#### जरायम् मुताञ्चिका अफ़वाज बहरी व बरीं के बयानमें ।

१३१ बगावत में अआ काबिल नत करना या किसी जमानत अफ़सर या सिपाही नहीं है— या ख़झासी जहाज़ी को ताअत या ख़िद्-मत मनसबी न कर ने की अगुवा का इक्दाम करना—

कृषिष्ठ हब्स द्वाम बा- अ़दालत मानत बूर दर्याय शोर या आ़ला-हीं हैं- कै़द दहसाला दोनों किस्मों में से एक कि़स्म की और जुर्माना-

### बाब हफ्तम्.

### जुर्माना मुताल्लिका अफ़वाज बहरी व बरींके बयानमें ।

काबिल १३२ अआनत बगावत मौत या हज्स द-अद्खित ज्मानत अगर बगावत का वाम ब अबूर द्यीय-आला नहीं है-इतेकाब उस अञानत शोर या कैंद दहसा-के सबब से किया ळाव दोनों किस्मों नावे-मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना-क़ैद सहसाला दो १३३ ऐज्न उस हमछह की एजन-या नों किस्मों में से मिलस्ट्रेट भेज़ी-अञानत जो कोई एक किस्मकी और हेंसी या मजि-अफ्सर या सिपाही जुर्माना-स्ट्रेट दर्जह अ-या खुझासी जहाजी अपने अफ्सर बाला व्वल दस्त पर जबिक वह अपने ओहदेका काम अंजाम देरहाही करे-१३४ हमळह मज्कूर एजन केंद्र हफ्त साला अदाळत की अञानत अगर दोनों किस्मोंमेंसे एक आळा हमलह का इर्तकाब किस्मकी और जुन हो-मीना-?34 अफ़सर काबिछ क़ैद दो साला दोनों मनिस्ट्रेट या सिपाही या ख़- ज़मानत है- किस्मों मेंसे एक क़ि- पेज़ीढेंसी छासी नहानी की स्मकी या जुर्माना भनिस्ट्रेट दर्जह नौकरी पर से भाग-या दोर्नी-अञ्बल्ल नाने में अञानत दर्नह दोम-करना-फ़रारी अफ़सर या १३६ ऐज्न ऐज़न ऐजन सिपाही ख़्छासी ज-हाजी को पनाह देना

| ( 340)                                            | 13.63              | Idilació i | •                      |               |  |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|---------------|--|
| १३७                                               | फ़रारी नौकर का     | ऐज़न       | पांच सौ रुपया          | ऐज़न          |  |
| 14.                                               | किसी सौदागरी मर-   |            | जुर्माना-              |               |  |
|                                                   | क्बतरी में नाखुदा  |            | 9 " "                  |               |  |
|                                                   | या मोहतिमम की      |            |                        |               |  |
|                                                   | गफ्छतसे छुपा देना- | :          |                        |               |  |
| १३८                                               | उदूरुहुक्मी में    | ऐज़न       | केंद् शशमाह            | ऐज्न          |  |
| १२०                                               | किसी अफ़सर या      | 43.4       | दोनों मेंसे एक         | 4.1.1         |  |
|                                                   | _ 1                |            | किस्मकी या जुर्मा      |               |  |
|                                                   | सिपाही या खुझासी   |            | ना या दोनों-           |               |  |
|                                                   | नहाुनी की अआ-      |            | ના યા પાતા             |               |  |
|                                                   | नत् करना-अगर       |            |                        |               |  |
|                                                   | जुर्म उस अआनत      |            |                        |               |  |
| •                                                 | के सबब से वकूअ     |            |                        |               |  |
|                                                   | में आये            |            |                        |               |  |
|                                                   | वह छिबास पह-       | ऐज़न       | 1                      | हरमानिस्ट्रेट |  |
|                                                   | नना या वह निसान    |            | दोनों मेंसे एक कि-     | i             |  |
|                                                   | छिये फिरना निस-    |            | सम्की या पांच सौ       | 1             |  |
|                                                   | को कोई सिपाही      |            | रुपये जुर्माना या      |               |  |
|                                                   | इस्तैमाछ करता      |            | दोनों-                 |               |  |
|                                                   | हो इस नीयत से      |            |                        |               |  |
| ,                                                 | कि छोग उस को       |            |                        |               |  |
|                                                   | ऐसाही समझें-       |            |                        |               |  |
| बाब हरतम्                                         |                    |            |                        |               |  |
| <b>उन जरायमके बयान में जो आसूदगी आम्मा ख</b> ळायक |                    |            |                        |               |  |
| के मुखाछिफ़र्में।                                 |                    |            |                        |               |  |
|                                                   | किसी मजम           | क्।बिल     | केंद्र शश माह          | हर मनिस्ट्रे  |  |
|                                                   |                    | ज़मानत ं   | है दोनों किस्मों मेंसे | r             |  |
|                                                   | शरीक होना-         |            | एक किस्मकी या          |               |  |
|                                                   | असल्ये मौहालिक     | 5          | जुर्माना या दोनों।     |               |  |

से मुसछा होकर-

|   | किसी मजमअ              | ऐज़न                      | कैंद दो सळा          | ऐज्न             |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|   | ख़िलाफ़ कानून में      | •••                       | दोनों किस्मों में से | •                |
|   | शरीक होना-             |                           | एक किस्म की          |                  |
|   |                        |                           | या जुर्माना या दोनों |                  |
| ĵ | किसी मजमै खिलाफ़       | ऐज़न                      | ऐज़न                 | ऐज़्न            |
|   | कानून में यह जान-      |                           |                      | `.'              |
| 1 | कर कि उसको मुतफ        |                           |                      |                  |
|   | र्रक़ हो जाने का हुक्म |                           |                      |                  |
|   | हो चुका है दाख़िल      | l<br>l                    | !<br>                |                  |
| ļ | होना या दाख़िछ रहना    |                           |                      |                  |
| Í | बलवा करना—             | ऐज़न                      | ऐज़न                 | ऐज़न             |
|   | ् सळाह मौह्छिक         | 3                         | क़ैद सह साछा         | अदालत आला        |
|   | से मसळह होकर           |                           | दोनों किस्मों में से | या मजिस्ट्रेट मे |
|   | बळवा करना—             |                           | एक किस्मकी या        | जीडेंसी दर्जा    |
| ! |                        |                           | जुर्माना या दोनों-   | अव्बल-           |
|   | अगर कोई जुर्म          | अगर असल                   | नो सना असळ           | तनवीन मु         |
| į | किसी मजमै खिछाफ़       | मुनारम न                  | मुजरिम की होगी व     | जारिमकी इस       |
|   | क़ानून के किसी एक      |                           | ,                    | अदाळत से हो      |
| 1 | शरीकसे सरज़द हो        |                           | §                    | गी नहां असळ      |
|   | तो उस मजमे का          |                           |                      | जुर्भ मजकूर      |
|   | हर दूसरा शरीक उस       | शरीकमज़मा                 |                      | छायकु तजवीज      |
|   | नुर्म का मुजारेम       | भा जमानत                  |                      | होगा-            |
| Ì | मुतसब्बुर होगा-        | पर ।रहा हो<br>सकेगा वर्ना |                      |                  |
|   |                        | सक्या वना<br>नहीं—        |                      |                  |
| 1 |                        | 161_                      |                      |                  |
|   | किसी मनमा              | ऐज़न                      | वही सज़ा नो उ        | ऐज़न             |
| ļ | ख़िछाफ़ कानून में      |                           | स मजमै नाजायज        |                  |
|   | शामिल होनेके लिये      |                           | के किसी शरीक को      |                  |
|   | अश्रखासको उजरत         |                           | और उस जुर्मकी पा-    | ĺ                |
| 1 | पर रखना या उनसे        |                           | दाश में हो सकती है   |                  |

ग्रेजन

करारदाद करना या नौकर रखना-

धाँच या ज़ियादा काबिल शक्सोंके मजमामें जमानत है बाद इसके कि उसको मुतफर्रक होने का हुकम हो चुका हो जानबूझ

रहना-

किसी सर्कारी मु लाजिम पर उस वक हमला करना या उ सका मजाहम होना जब कि वह किसी बलवा बग़ैरह को फरो कर रहा हो— बलवा कराने की

कर दाख्छि होना या

बलवा करान का
नीयत से किसीकी
तबीअत को बदी
के साथ मुश्तइल कर
ना अगर बलवा इत

अगर बळबाका इ ऐज़्न तेकाब न हुआ हो—

ज्मीन का माछिक ऐज़न या बख़ीछ जो बछवा वगुरहकी खबरन देवे- जिसका इर्तकाब मजमै मज़कूर का कोई शरीक करे-

काइ शर्राक कर-क़ैद शश माइ हर मिनस्ट्रेट दोनों किस्मोंमेंसे ए-क किस्मकी या जुमी ना या

केंद्र सहसाला अदालत आला दोनों किस्मों में से या मिलस्ट्रेट एक किस्मकी या मेनीडेंसी या जुमीना या दोनों— मिलस्ट्रेट दर्ज ह अव्बल्ज—

कैट यक साठा हर मिनस्ट्रेट दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जु-मीना या दोनों-

कैद शश माह दोनों एंज़न किस्मों में से एक किस्मफी या जु-मोना या दोनों एक इलाद अपया मिलस्ट्रेट

एक हजार रुपया मिनस्ट्रेट मेर्नी इसीयामानस्ट्रे ट दर्जह अव्वरु या दर्जह दोम

|   | वह शरूस निसके                                                                                                                                                                                                               | ऐज़न   | जुर्माना                                                                     | ऐज़न           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   | नफ़ा के छिये या जिसकी तरफ़से बठ वा वाके हुआहोतमाम तद्बीर जायज़ उसके रोकनेके छिये अमछमें न छायेगा।  उस माछिक या द्वीछका कारिंदा जिसके नफ़ाके छिये बळवाके छिये इर्तकाब हुआहो तमाम तद्वीर जायज़ उसके रोकनेके छिये अम-छ न छाये। | ऐज़न   | <b>ऍज्</b> न                                                                 | <b>प्रज़</b> न |
|   | उन शक्सों का<br>पनाह देना मजमै ना<br>जायज़ के लिये उज<br>रत पर नैकिर रक्खे<br>गये हों-                                                                                                                                      |        | कैंद शश्च माइ<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों— | <b>ऐज़</b> न   |
|   | किसी मजम<br>ख़िलाफ़ कानून य<br>बलवामें शामिल<br>होने के लिये उजरत<br>पर रक्खा जाना-                                                                                                                                         | 5      | ऐज़न                                                                         | ऐज़न           |
| · | या मसळह होक<br>फिरना—                                                                                                                                                                                                       | ए ऐज़न | दो साला कैंद<br>दोनों में से एक कि<br>समकी या जुमीना य<br>दोनों-             | -              |

| इतेकाव हंग | ामा−   ऐज़न | कैंद यक माह<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>सीरुपया जुमीनाया<br>दोनों— | हर मानिस्ट्रेट |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

## बाब नहम । उन जुर्मोंके बयान में जो सर्कारी मुळाज़िमोंसे सरज़द या मुताछिक़हों ।

| - I        | 2 - 22                                  | . ^  |                |        | l              |           |
|------------|-----------------------------------------|------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 1          | सर्कारी मुळाजिम                         | • •  | केंद्र सह      |        |                | व्रत आ    |
|            | सकीरी मुळान्मी                          |      | दोनों किस्मों  | में से | छा या          | मानि-     |
| का         | उम्मेदवार होकर                          |      | एक किस्मक      | ो या   | स्ट्रेट मेर्ज़ | ोडेन्सी   |
| ाकर        | श्री अमळ मन्सबी                         |      | जुर्माना या दे | नों-   | या मा          | नेस्ट्रेट |
| की         | बाबत अजर                                |      |                |        | दर्जह अ        | व्बळ-     |
|            | गण के सवा कोई                           |      |                |        |                | •         |
| और         | र मावेडळ एत-                            |      |                |        |                |           |
| লাৰ        | ा <b>छेना</b> −                         |      |                |        |                |           |
| फा         | सिद् या नानायज्                         | ऐज़न | ऐज्न           |        | ऐज़            | न         |
|            | छोंसे सर्कारी मु-                       |      |                |        |                |           |
| <b>9</b> 1 | नेम पर दबाव                             |      |                |        |                |           |
|            | हेने के छिये मावे                       | l i  |                |        |                |           |
|            | एतजाज्छेना-                             |      |                |        |                |           |
|            | * - · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |                |        |                |           |
|            | सर्कारी मुळाज़ि                         |      | ਕੈਕ ਸਭਵ        | n ar   |                | <u>~</u>  |
| 1 .        | साथ रसूक जाती                           | ऐज़न | केंद्र महज     |        |                |           |
|            |                                         | 3    | साळा या जुम    | ाना या |                | _         |
|            | लमें लानेके लिये                        | İ    | दोनों-         |        | मजिस्ट्रेट     | दर्जेह    |
| मावे       | ाडळ एतनान-                              |      |                |        | अञ्बल-         |           |
| छेन        | <b>r—</b>                               |      |                |        |                |           |
|            |                                         |      |                |        |                |           |
| J          | <u> </u>                                | 1    | •              | 1      | ı              | •         |

| 7                                                                                                                                                 |      |                                                                              |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| सर्कारी मुलाजिः- मोंका उन जुमोंमें अआनत करना जि- नकी तारीफ पिछछे मुलहकुलजिक दोदफों में मुन्दर्जहै और जो खुद इसकी निस्बत वक्रुअमें आयें-           | ऐज़न | कैद सह साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों    | आळा या मनि-                                                               |
| सर्कारा मुळालि- मका किसी शरूससे ऐसे मुआमळह या मुक्दमहसे ताल्छुक् रखताहो निसकी उस सर्कारी मुळा- निमने अंनाम दिया हो कोई कीमतीशै बिळाबदळ हासिळ करना | ऐज़न | केंद्र महज़ दो<br>साळा, या जुर्माना<br>या दोनों-                             | मिनस्ट्रेट<br>मेनीडेंसी या<br>मिनस्ट्रेट दर्नह<br>अग्वढ या दर्न<br>ह दोम- |
| सर्कारी मुळाजिम<br>का किसी शरूसकी<br>नुक्सान पहुंचानेकी<br>नीयतसेहिदायतकानू<br>नसे इनहराफ कर्नी—                                                  | ऐन्न | केंद्र महज् एक<br>साला या जुर्माना<br>या दोनों-                              | 1 .                                                                       |
| सर्कारी मुळाजिम<br>का किसी शरूसको<br>नुक्सान पहुंचानेकी<br>नीयतसे गृछत दस्ता<br>वेज मुरत्तिबकर्ना—                                                |      | केंद्र सहसाछ।<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों— | हेंसी या मजि                                                              |

|                                              | सकोरी मुळानिम            | ेज़न       | केंद् महज्यक              |                 |  |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--|
|                                              | को नानायन तौर            |            | साला या जुर्भाना या       | जीडेंसी या म-   |  |
|                                              | पर तिजारत में मस-        |            | दोनों-                    | जिस्ट्रेट दर्जह |  |
|                                              | रूफ होना-                | _          | _                         | अव्वल-          |  |
|                                              | सकीरी मुळाजि्म           | ऐज़न       | कैद महज् दो               | ऐज़न            |  |
|                                              | का नाजायज तौर            |            | साळा या जुर्माना या       |                 |  |
|                                              | पर कोई माळ ख्रीद         |            | दोनों और ज़ब्ती           |                 |  |
|                                              | करना या उसके छिये        |            | माल अगर खरीदा             |                 |  |
|                                              | नीळाम में बोळी           |            | गया हो-                   |                 |  |
| Ι ,                                          | बोलना—                   | एजन        | क़ैददो साळा दोनों         | टर गविष्टेर     |  |
|                                              | सर्कारी मुळाजिम<br>बनना- | 6,214      | क्रिसोंमेंसेएककिस्म       | हर मागरपूर      |  |
|                                              | भगगा-                    |            | की या जुमीना या           |                 |  |
|                                              |                          |            | का या जुनाना या<br>दोनों— |                 |  |
|                                              |                          |            | द्।गा-                    | l .             |  |
|                                              | 6                        | ग्राबनहम.  |                           |                 |  |
| दन र                                         | त्रमाँके बयानमें ज       | ो मकाँगी   | मुळाज़िमोंसे संर          | जद या           |  |
|                                              |                          |            | 2011:44 41                | 23 H            |  |
|                                              | 9.                       | ासे मुनाहि | ३क्हा।                    |                 |  |
|                                              | फ़रेबकी नीयतसे वह        | काबिळ      | क़ैद सह माह दोनों         | हरमनिस्ट्रेट    |  |
|                                              | ळिबास पहनना या वह        |            | किस्ममें से एक कि-        |                 |  |
|                                              | निसान छिये फिरना         |            | स्मकी या दोसी रुप-        | •               |  |
|                                              | निसको सर्कारी मुळा-      | .          | या जुर्माना या दोनों      |                 |  |
|                                              | निम इस्तैमाळं करताहो     | rl         |                           |                 |  |
|                                              |                          |            |                           |                 |  |
|                                              | ~~ ~~ ~~                 | वाब्दहम.   | ,                         |                 |  |
| सकारी मुळाज़िमों के इिल्वारात जायज़की तहक़ीर |                          |            |                           |                 |  |
| के बयानमें।                                  |                          |            |                           |                 |  |
|                                              |                          |            |                           |                 |  |
|                                              | सकारा मुलाज्मक           | _          | केद महज् यकमाह            | हर मानिस्ट्रेट  |  |
|                                              | समन या और इत्तळा         | नत है      | ्या पांच सौ रुपया         |                 |  |
|                                              | अनामहका अपने पास         |            | जुर्माना या दोनों-        |                 |  |
| i i                                          | तकप्रदुंचनाटाळदेनेके     |            | 1                         |                 |  |
| [                                            | छिये रूपोश होजाना।       |            | }                         | 1               |  |

| श्रगर समन या इस्तां श्रामा कोर्ट आफ़ जिस्टिसमें अ- साळतन् हाज़िर होने नेग़िरः का हुक्म हो— समन या इसळा अनामह की तामीळ याउसके चह्यां किये जाने को रोकना या जबिक वह चर्यां क- रिदेया गयाहै उसको उसाइना या किसी इतिहारके मुक्तहर किये जानेको रोकना अगर समन नगे- रह में कोर्टआफ़ जस्स टिस में असाळतन् हाज़िर होने नगैरह का हुक्म मं असाळतन् या मुक्तारतन् हा- जिसी सास मु- जाम में असाळतन् या मुक्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उद्दूळकरना या वहां से बिळा इजाज़त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह की हिदायत हो— केसी साल पु- जाम में असाळतन् या मुक्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उद्दूळकरना या वहां से बिळा इजाज़त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह की हिदायत हो—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |      |                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|------|------------------------|-----------|
| आफ़ जस्टिसमें अ- साठतन हाज़िर होने वग़ैरः का हुक्म हो— समन या इत्तठा अनामह की तामीठ याउसके चस्पां किय जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदेया गयाहै उसको उसाइना या किसी इितहारके मुक्तहर किये जानेको रोकना अगर समन वग़ै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाठतन हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- काम में असाठतन या मुख्तारतन हा- ज़िर होनेके हुक्म जायन्से उद्दुठ करना या वहां से बिठा इनाग़त चठाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाठतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | अगर समन या           | ऐज़न | क़ैद महज् शशमाह        | ,         |
| साठत हाज़िर होने वग़ैरः का हुक्म हो— समन या इक्ला अनामह की तामीछ याउसके चस्पा किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पा क- रिदेया गयाहै उसको उसाड़ना या किसी इतिहारके मुश्तहर किये जानको रोकना अगर समन वग़ै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतम् हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिठा इक्षा कार्य क्षा कार्य में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वग़ैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | इत्तलाअनामामें कोर्ट |      | या एक हज़ार रुपये      |           |
| वग़ैरः का हुक्म हो—  समन या इत्तळा अनामह की तामीछ याउसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिद्या गयाहै उसको उसाहना या किसी इितहारके मुस्तहर किये जानेको रोकना अगर समन वग़ै- रह में कोर्टआफ जस् टिस में असाळतन हाज़िर होने वग़ैरह का हुक्म हो—  किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- किसी सास मु- काम में असाळतन या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिळा इक्षान्त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वग़ैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | आफ़ जस्टिसमें अ-     |      | जुर्माना या दोनों-     |           |
| समन या इत्तला एज़न क़िद् महज़ यक माह मिलस्ट्रेटी या पांच सौ रुपये जु- मेजीटेंसी या पांच सौ रुपये जु- से सहज़ शक्षमाह या हजार रुपये जुमी- ना यो दोनों— ऐज़न किसी सास मु- केस सहज़ शक्षमाह या हजार रुपये जुमीन या दोनों— केस हज़र या मुख्तारतन् हा- किसी सास मु- केस सहज़ शक्ष माह या एक हज़ार या मुख्तारतन् हा- जिर होनेक हुक्म नायगसे उद्दूळ करना या वहां से बिठा इजाज़त चलाजान— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न किसी कोर्ट आफ़ निस्टसमें असालतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | साछतन् हाज़िर होने   |      |                        |           |
| समन या इत्तला एज़न क़िद् महज़ यक माह मिलस्ट्रेटी या पांच सौ रुपये जु- मेजीटेंसी या पांच सौ रुपये जु- से सहज़ शक्षमाह या हजार रुपये जुमी- ना यो दोनों— ऐज़न किसी सास मु- केस सहज़ शक्षमाह या हजार रुपये जुमीन या दोनों— केस हज़र या मुख्तारतन् हा- किसी सास मु- केस सहज़ शक्ष माह या एक हज़ार या मुख्तारतन् हा- जिर होनेक हुक्म नायगसे उद्दूळ करना या वहां से बिठा इजाज़त चलाजान— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न किसी कोर्ट आफ़ निस्टसमें असालतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | वग़ैरः का हुक्म हो-  |      |                        |           |
| अनामह की तामीछ या उसके चर्पा किये जाने को रोकना या जबिक वह चर्पा क- रिदेया गयाहै उसको उखाड़ना या किसी इितहारके मुश्तहर किये जानेको रोकना अगर समन वगे- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाछतन हानिर होने वगैरह का हुक्म हाया स्वाप्त हुक्म नायानेसे उद्दुछ करना या वहां से बिछा इजागत चळाजान— अगर हुक्म मजकूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हानिर होने वगैरह होने के हुक्म नायानेसे उद्दुछ करना या वहां से बिछा इजागत चळाजान— अगर हुक्म मजकूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हानिर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 1                    | ऐजन  | केट महज यक माह         | मजिस्टेरी |
| याउसके चस्पां किये जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदया गयाहै उसको उसाइना या किसी इितहारके पुरतहर किये जानेको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाछतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो- किसी सास मु- काम में असाछतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़से उदूछ करना या वहां से बिछा इजाज़त चलाजाना- अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हाज़िर होने वगैरह का हुनम मज़कूर पंज़न केद महज़ यक माह या एक हज़ार रुपये जुमीना या दोनों- केद महज़ यक माह या एक हज़ार रुपये जुमीना या दोनों- केद महज़ यक माह या एक हज़ार रुपये जुमीना या दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | अनामह की तामीछ       |      |                        |           |
| जाने को रोकना या जबिक वह चस्पां क- रिदया गयाहै उसको उखाड़ना या किसी इितहारके मुक्तहर किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाछतन हाजि़र होने वगैरह का हुक्म हो— किसी खास मु- केम में असाछतन या मुख्तारतन हा- जिर होनेके हुक्म जायगेसे उदूछ करना या वहां से बिछा इजागत चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जिस्समें असाछतन हाजि़र होने वगैरह के हुक्म माह या एक हज़ार रिपये जुमीना या दोनों— केद महज़ यक माह या एक हज़ार रिपये जुमीना या दोनों— केद महज़ यक माह या एक हज़ार रिपये जुमीना या दोनों—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 1                    |      |                        |           |
| जबिक वह चस्पां क- रिदेया गयाहै उसको उसाङ्ना या किसी इितहारके मुश्तहर किये जानको रोकना अगर समन वगे- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाछतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो- किसी सास मु- काम में असाछतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायग्रेस उदूळ करना या वहां से बिछा इजाग़त चछाजाना- अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हाज़िर होने वगैरह काहिर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 1                    |      |                        |           |
| रिद्या गयाहै उसको उसाइना या किसी इितहारके मुद्दतहर किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो- किसी सास मु- किसी सालतन् या मुक्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म नायन्से उद्दूळ करना या वहां से बिछा इजाज़त चलाजाना- अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                      |      |                        | _         |
| उसाड़ना या किसी इितहारके मुक्तहर किये जानेको रोकना अगर समन नगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने नगैरह का हुक्म हो— किसी सास मु- किसी सास मु- काम में असाळतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायगेसे उदूळ करना या वहां से बिळा इजाग़त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | रदिया गयाहै उसको     |      |                        |           |
| किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो— किसी खास मु- किसी खास मु- किसी खास मु- काम में असाळतन् या मुस्तारतन हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिछा इजाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                      |      |                        |           |
| किये जानको रोकना अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् टिस में असाळतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो— किसी खास मु- किसी खास मु- किसी खास मु- काम में असाळतन् या मुस्तारतन हा- जिर होनेके हुक्म जायनसे उदूळ करना या वहां से बिछा इजाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | इश्तिहारके मुक्तहर   |      |                        | Î         |
| अगर समन वगै- रह में कोर्टआफ़ जस् िटिस में असाळतन् हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो— ि किसी खास मु- किसी खास मु- केज़न कैंद महज़ शशमाह गा यो दोनों— किसी खास मु- केज़न कैंद महज़ शशमाह गा ये दोनों— केज़न केंद महज़ शशमाह गा ये दोनों— गा यो दोनों— केज़न केंद महज़ शशमाह गा ये दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— गा यो दोनों— |   |                      |      |                        |           |
| टिस में असाछतन् हाज़िर होने वंगैरह का हुक्म हो— किसी खास मु- काम में असाछतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़से उदूछ करना या वहां से बिछा इनाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़ यक में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हाज़िर होने वंगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 1                    | ऐज़न |                        | एज़न      |
| टिस में असाछतन् हाज़िर होने वंगैरह का हुक्म हो— किसी खास मु- काम में असाछतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़से उदूछ करना या वहां से बिछा इनाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़ यक में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाछतन हाज़िर होने वंगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | रह में कोर्टआफ़ जस्  |      | या हज़ार रुपये जुर्मा- |           |
| हाज़िर होने वगैरह का हुक्म हो-  किसी खास मु- काम में असाळतन् या मुरूतारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़ेस उदूळ करना या वहां से बिळा इजाज़त चळाजाना- अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | टिस में असाळतन्      |      | ना या दाना-            |           |
| किसी खास मु-  काम में असाळतन् या मुक्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़ेसे उदूळ करना या वहां से बिळा इजाज़त चळाजाना— अगर हुक्म मज़कूर में किसी कोर्ट आफ़ जस्टिसमें असाळतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                      |      |                        |           |
| काम में असालतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़ेस उदूळ करना या वहां से बिला इनाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़् यक में किसी कोर्ट आफ़् जस्टिसमें असालतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | का हुक्म हो-         |      |                        |           |
| काम में असालतन् या मुख्तारतन् हा- जिर होनेके हुक्म जायज़ेस उदूळ करना या वहां से बिला इनाज़त चलाजाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न केंद्र महज़् यक में किसी कोर्ट आफ़् जस्टिसमें असालतन हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | किसी खास मु-         | ऐजन  | कैद महज शश             |           |
| या मुख्तारतन हा-  जिर होनेके हुक्म  जायज्से उदूळ करना  या वहां से बिला  इजाजत चलाजाना—  अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक  में किसी कोर्ट आफ़  जस्टिसमें असालतन  हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                      |      | •                      | 1         |
| ज़िर होनेके हुक्म<br>जायज़ेसे उदूछ करना<br>या वहां से बिछा<br>इजाज़त चछाजाना—<br>अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक<br>में किसी कोर्ट आफ़<br>जस्टिसमें असाछतन<br>हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i | 4                    |      | 1                      | 1 8       |
| नायन्से उदूरु करना या वहां से बिठा इनान्त चलाना— अगर हुक्म मज़कूर ऐन्न क़ैद महन् यक में किसी कोर्ट आफ़ जिस्टिसमें असालतन हान्रि होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ज़िर होनेके हुक्म    |      | 1                      |           |
| इनान्त चलानाना—<br>अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक<br>में किसी कोर्ट आफ़<br>जस्टिसमें असालतन हाज़िर होने वगैरह दोनों—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                      |      |                        |           |
| अगर हुक्म मज़कूर ऐज़न क़ैद महज़ यक<br>में किसी कोर्ट आफ़<br>जस्टिसमें असाछतन हिपये जुर्माना या<br>हाज़िर होने वगैरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | या वहां से बिछा      |      |                        |           |
| में किसी कोर्ट आफ़<br>जस्टिसमें असालतन<br>हानिर होने वगैरह दोर्नो—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | इनान्त चलानाना-      |      |                        |           |
| नस्टिसमें असालतन हपये नुर्माना या<br>हानिर होने वगैरह दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | अगर हुक्म मज़कूर     | ऐज़न | केंद्र महज् यक         |           |
| हानिर होने वगैरह दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                      |      | माह या एक हजार         |           |
| हाज़िर होने वंगैरह दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | नस्टिसमें असाछतन     |      | रुपये जुर्माना या      |           |
| की हिदायत हो-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | हानिर होने वगैरह     |      |                        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | की हिदायत हो-        |      |                        |           |

|   | ऐसे शख्स का          | ऐज़न | कैद      | महज्  | यक    | बर आयत          |
|---|----------------------|------|----------|-------|-------|-----------------|
|   | किसी सर्कारी मुळा-   |      | माह पां  | व सौ  | रुपया | अहकाम बाब       |
| ] | जि़मके हुजूर में किस |      | जुर्माना | या दे | ोनों- | ३५ उस अदा-      |
|   | द्स्तावेज्के उमद्न्  |      |          |       |       | छत में जुर्मकी  |
|   | पेश करने से बाज्     |      |          |       |       | तजवीज होगी      |
|   | रहना जिसपर उस        |      |          |       |       | जहां जुर्मका इत |
|   | द्स्तावेज का पेश     |      |          |       |       | काब हो और       |
|   | करना या हवालह        |      |          |       |       | अगर जुर्म मज़-  |
|   | करना कानूनन् वा      |      |          |       |       | कूर का इत       |
|   | जिब हैं—             |      |          |       |       | काब किसी        |
|   |                      |      |          |       |       | अदालत में न     |
|   |                      |      |          |       |       | हुआ हो तो       |
|   |                      |      |          |       |       | जुर्मकी तज-     |
|   |                      |      |          |       |       | वीन मनिस्ट्रेट  |
| 1 |                      |      |          |       |       | मेजीडेंसी दर्जह |
|   |                      |      | Í        |       |       | अञ्बल या दोम    |
|   |                      |      |          |       |       | करेगा           |
| 1 |                      |      |          |       |       |                 |

#### बाब दहम. सर्कारी मुलाज़िमोंके इिवतयारात जायज़की तहकीरके बयानमें।

| अगर दस्तावेज़<br>मज़कूर को किसी<br>कोर्ट आफ़ जस्टिसमें<br>पेश करना या हवा-          | मानत है | कैद महन शशमा-<br>ह या एक हनार<br>रुपया नुर्माना या<br>दोनों- | ऐज़न |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------|
| छहकरना नरूरहो-  ऐसे शब्सका  उम्दन् सर्कारी मुळा-  जिमको इत्तळाञ् या  खबर देनेको तरक | ऐज़न    | कैद महन् यक<br>माहा या पांच सौ हप-<br>या जुर्माना या दोनों   | ऐज़न |

| 1                     |                      | 1                                     |                           |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| करना जिसपर इत्त-      |                      |                                       |                           |
| छाञ् या ख्बर देनी     |                      |                                       |                           |
| कानूनन् वानिबहै-      | _                    |                                       |                           |
| अगर इत्तलाञ् या       | ऐज़न                 | क़ैद महज़ शश-                         | ऐज़न                      |
| खबर मतळूबा किसी       |                      | माइ एक हज़ार रुपये                    |                           |
| जुर्मके इतकाबसे मु-   |                      | जुर्माना या दोनों-                    |                           |
| ताङ्किकृहो-           |                      |                                       |                           |
| जानबूझकर किसी         | ऐज़न                 | ऐज़न                                  | ऐज़्न                     |
| सर्कारी मुळाजिमको     |                      |                                       |                           |
| झूठी ख़बर देना-       | _                    | 2                                     |                           |
| अगर ख़बर मत-          | ऐज़न                 | केंद्र दो साला-                       | ऐज़न                      |
| ळूबा किसी जुर्म वग़ै- |                      | दोनों किस्मों में से                  |                           |
| रह के इर्तकाबसे       |                      | एक किस्मकी या                         |                           |
| मुताछ्लिक्हो-         |                      | जुर्माना या दोनों-                    |                           |
| हल्फ़ उठाने से        | ऐज़न                 | केंद्र महज् शश                        | 1 '''                     |
| इन्कारकरना जब         |                      | माह एक हजार रुपया<br>जुमीना या दोनों- | 1 17 1                    |
| कोई सर्कारी मुळाजिम   |                      | ગુનાના વા વાના—                       | ३५ जुर्मकी<br> तजवीज़ उसी |
| हळफ़ उठाने का         |                      |                                       | अदालत में हो              |
| बानान्ता हुक्म दे।    |                      |                                       | कि जहां जुम               |
|                       |                      | 1                                     | कं। इतकाब                 |
|                       |                      |                                       | हुआ हो या                 |
|                       | <u> </u><br>         |                                       | अगर जुर्म का              |
|                       |                      |                                       | इतेकाव किसी               |
|                       |                      |                                       | अदाळत में न<br>हुआ हो तो  |
|                       |                      |                                       | जुर्मकी तजवीज             |
|                       |                      |                                       | मिनस्ट्रेट मेज़ी-         |
|                       |                      |                                       | डेंसी या मनि-             |
|                       | Table and the second |                                       | स्ट्रेट दर्जह             |
|                       |                      |                                       | अव्वल या दोम              |
|                       |                      | 1                                     | करेगा                     |

|   | बावस्फ़ इसके कि      | एज़न  | ऐज़न                 | ऐज़न             |
|---|----------------------|-------|----------------------|------------------|
|   | सच बयान कर्ना एक     |       |                      | ·                |
|   | शस्स पर कानूनन्      | 1     |                      |                  |
|   | वाजिबहै उसका स-      | ł     |                      |                  |
|   | वाळात के जवाब        |       |                      |                  |
|   | देनेसे इन्कार कर्ना- |       |                      |                  |
| Į | बयान पर जो           | ऐज़न  | क़ैद महन सह          | ऐजन              |
| l | किसी सकीरी मुळा-     |       | माह या पांच सौ       |                  |
|   | ज़िम के रोबरू किया   |       | रूपया जुर्माना या    |                  |
|   | गया हो दुस्तख़त      |       | दोनों-               |                  |
|   | करनेसे इन्कार कर-    |       |                      |                  |
|   | ना जब कि बतरीक       |       |                      |                  |
|   | जायज् दस्तख्त कर-    |       | İ                    |                  |
|   | ने का हुक्म दिया     |       |                      | 1                |
|   | जावे                 |       |                      |                  |
|   | सर्कारी मुळाज़िमके   | ऐज़न  | केंद्र सह साला       | अदालत आला        |
|   | रोबरू मदन् बहल्फ़    |       | व दोनों क़िस्मों में | या मजिस्ट्रेट    |
|   | झूठ को सच बयान       |       | से एक किस्मकी या     | भेज़ीडेंसी या    |
|   | करना                 | ,     | जुर्माना या दोनों-   | मिनस्ट्रेट दर्नह |
|   |                      |       |                      | अञ्बल—           |
|   | सकारी मुळाज़ि-       | কাৰিত | क़ैद शश माह          | मिनस्ट्रेट मे-   |
|   | म को इस गरज़ से      |       |                      | • • •            |
|   | झूठी खबर देना कि     |       | एक क़िस्मकी एक       | मनिस्ट्रेट दर्जह |
| l | वह अपना इंक्ति-      |       | हज़ार रुपया नुर्माना | अव्वल या दर्जह   |
|   | यार नायन किसी        |       | या दोनों-            | देशम-            |
|   | और शख्स को नुक़      |       |                      |                  |
| 1 | सान या रंज पहुं-     |       |                      |                  |
|   | चानेके छिये नाफ़िज्  |       |                      |                  |
|   | करे-                 | ,<br> |                      |                  |

| ि किसी माछके छिये<br>जाने में जो किसी<br>सर्कारी मुखाजिमके<br>इश्वितयार जायज्ञकी<br>रूसे छिया जाता हो<br>तार्रुज करना—                                                                                                                                        | <b>े</b> एज्न | <b>ऐ</b> ज़न                                                                               | ध्नन्त्र     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| किसी मालके नी- लाम में जो किसी सर्कारी मुळाजिमके इंग्लियार जायज्की करें नीलाम पर च- ढ़ाया गया हो मज़ा इम होना—                                                                                                                                                | <b>ऐ</b> ज़न  | क़ैद यक माह<br>दोनों किस्मों में<br>से एक किस्मकी या<br>पांचसी रुपया जुर्माना<br>या दोनों- | <b>ऐज़</b> न |
| ऐसे मालके लिये<br>जो इंग्लिन्यार जाय<br>ज़की रूसे नीलाम<br>पर चढ़ाया गया<br>हो उस शल्स का<br>बोली बोलना जो<br>उसके ख़रीदनेसे का-<br>नूनन माजूर है या<br>बिला क्सद तामील<br>उन शरायतके जो<br>उस बोली बोलनेसे<br>उस पर वाजिबुल् ता-<br>मील होगी बोलीबो-<br>लना— | <b>ऐ</b> ज़न  | केद यक माह<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>दोसी रुपया जुर्माना<br>या दोनों—    |              |

# याज़दहम झूठी गवाही और जरायम् मुख़ालिफ़ मादल आम्मा के बयानमें.

|   |                     |              |                        | ,                 |
|---|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|
|   | जुर्म काबिल सजाय    |              | वहीं सन्। जो           |                   |
|   | हब्स द्वामी बाबूर   | जमानत        | उसके छिये मकर्र है-    |                   |
| 4 | दर्याय शोर या केंद  | नहीं है      |                        |                   |
| 1 | जायद अज हफ्त        |              |                        |                   |
|   | साळाके सावित करा    |              |                        |                   |
|   | नेकी नीयतसे झूठी    |              | •                      |                   |
|   | गवाही देना-         |              |                        |                   |
|   | अदाळतकी किसी        | अगर उ        | वही सज़ा जो झूठी       | ऐज़न या माजि      |
| İ | कार्रवाईमें ऐसी वजह | स गवाही दे-  | गवाहा देने या बना      | स्ट्रेट मेनीहेंसी |
| ĺ |                     |              | नेके पादाश में मुक्-   | यामनिस्ट्रेट द्-  |
|   | जिसके झूठ या बनाये  | मानतके का    | र्रर हुई है-           | र्नह् अव्वल-      |
|   | हुए होनेका इल्म हो- | बिछ हो तो    |                        |                   |
|   |                     | ऐसी वनह      | 1                      |                   |
|   |                     | सबूत् काम    |                        |                   |
|   |                     | में छानेवाछा |                        |                   |
|   |                     | जमानत पर     |                        |                   |
|   |                     | रक्सा जावे   |                        |                   |
|   |                     | गा व इल्ला   |                        |                   |
|   |                     | फ़बा         | ·                      |                   |
|   | नान बूझकर ऐसा       | -            | वहीं सज़ा जो           |                   |
|   |                     |              | झूठी गवाही देनकी       |                   |
| , | री करना या उस       |              | पादाश में मुक्ररेर हुई |                   |
|   | पर दस्तखत करना      |              | ₹—                     |                   |
|   | ना किसी ऐसे अमर     |              |                        |                   |
|   | वाक़ सं मृताछिक्हो  |              |                        |                   |
|   | जिसकी वजह सबूत      |              |                        |                   |
|   | में वह साटींफ़िक्ट  |              |                        |                   |
| 1 | कानूनन छिये जाने    |              |                        |                   |
| L | के लायक है-         |              |                        |                   |

#### हिस्सहअन्वल ।

|              |                                                                                                                                                                     |                                |                                                             | -            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| स<br>झू<br>स | ऐसे सार्टिफिक्ट<br>जिसका किसी<br>मर अहमकी बाबत<br>ठ होना मालूम हो<br>चे सार्टिफिक्टकी<br>सियतसे काम में                                                             | ऐज़न                           | ऐज़न                                                        | <b>ए</b> जन  |
|              | किसी इजहारमें नो कृष्नुनकी रूसे वजह सबूत के तौर पर लियेजानेके लाय कृहे या झुठ बयान करना—                                                                            | <b>ऐज़</b> न                   | ऐज़न                                                        | प्           |
|              | झूठ जाने हुये किंधों ऐसे इज़हारको सञ्च इज़हारकी है- सियत से काम में डाना-                                                                                           |                                | ऐज़न                                                        | <b>ऐ</b> ज़न |
|              | मुजरिम को बचानेवे<br>हिये इतकाव किये<br>हुये किसी जुमेकी<br>वजह सबूतको गायन<br>करादेना या उसकी<br>निस्वत झूठी खुन<br>देना जबकि जुमे मज<br>कूर काविछ सज्ञा<br>मौतहो— | पे<br>जो<br>जो<br>जो<br>जिल्ला | कैद इपत साव<br>दोनों किस्मोंमें<br>एक किस्मकी जी<br>जुमीना- |              |

|             |                                    |                  |                                       | <b></b>                               |
|-------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|             | जबिक मस्तूजिब<br>इन्सद्वामी दर्याय | ऐज़न             | क़ैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक | छा ऐज़न मजि-                          |
| }           | शोर या केंद्र दह                   |                  | किस्मकी और जु-                        | स्ट्रेट मेज़ीडेंसी                    |
|             | साळाहो-                            |                  | र्माना-                               | या मनिस्ट्रेट                         |
|             | 414161                             |                  |                                       | द्रजेहअव्वल्ल—                        |
|             | जब कि मस्तूजिब                     | ऐज़न             | उस किस्मकी                            | मिनस्ट्रेट                            |
|             | के्द कम अज दह                      |                  | कैदकी सना नो उस                       | मेज़ीडेंसी या                         |
|             | साळहो-                             |                  | जुर्मकी पादाशमें                      | मनिस्ट्रेट दर्नह                      |
|             |                                    |                  | मुक्रिर है और उस-                     | अन्वस्र या वह                         |
|             |                                    |                  | की मगाद उस कैद                        | अदालत जो                              |
|             |                                    |                  | की बड़ी से बड़ी                       | उस जुर्मकी                            |
|             |                                    |                  | मयाद की एक चौ-                        | तजवीज करने                            |
|             |                                    |                  | थाई होगी या जुर्माना                  | की मज़ाज है-                          |
|             |                                    |                  | या दोनों-                             |                                       |
|             | ऐसे शख्सका                         | <u>কা</u> बिळ    | केद अशमाह दोनों                       | मनिस्ट्रेट                            |
|             | क्सदन् किसी जुर्मकी                | <b>ज्</b> मानतहे | किस्मोंमेंसे एक कि-                   | मेज़ीडेंसी या                         |
|             | ख़बरदेनेसे बाज़ रहना               |                  | स्मकी या जुर्माना                     | मिनस्ट्रेट दर्नह                      |
|             | जिसपर ख़बर देनी-                   |                  | या दोनों-                             | अव्वल या दर्जह                        |
|             | कानूनन् वानिबहै-                   |                  |                                       | दोम-                                  |
|             | किसी जुर्म सर-                     | ऐज़ <b>न</b>     | केंद दो साळा                          | ऐज़न                                  |
| <b>'</b> ': | ज़दह की निस्बत झूठी                | Ť                | दोनों किस्मों में स                   |                                       |
|             | ख़बर देना-                         |                  | एक किस्मकी या                         |                                       |
| Ì           |                                    |                  | जुर्माना या दोनों-                    |                                       |
|             | छवानिम मन्सवी                      | ऐज़न             | नेद सह माह                            | ऐज्न                                  |
|             | के अंजाम दहीमें स-                 | •                | दोनों किस्मों में से                  |                                       |
|             | कीरी मुलाजिमकी म-                  |                  | एक किस्मकी या                         |                                       |
|             | नाहमत करनी-                        |                  | पांचसौ रुपया जुर्माना                 | •                                     |
|             |                                    |                  | या दोनों-                             |                                       |
| <u> </u>    |                                    |                  |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| सर्कारी मुळाजिम     | ऐज्न     | केंद्र महन् एक      | ऐज़न             |
|---------------------|----------|---------------------|------------------|
| की मदद देनी को      | •        | माह्या दोसी रुपया   |                  |
| तरक करना जबाक       |          | नुर्माना या दोनों-  |                  |
| कानूनकी रूसे मदद    |          |                     |                  |
| देनी वाजिब है-      |          |                     |                  |
| सर्कारी मुळाजि-     | ऐज़न     | केंद्र महज् शश-     | ऐज़न             |
| मको तामील हुक्म     |          | माह या पांचसी       |                  |
| नामा या इन्सदाद     |          | रुपया जुर्माना या   |                  |
| नरायम वगैरहमें      |          | दोनों-              |                  |
| मद्द तछब करे        |          | ī                   |                  |
| मद्द देनेमें अम्दन् |          |                     |                  |
| गृफलत करनी-         |          |                     |                  |
| सकीरी मुळाजि़-      | ऐज़न     | क़ैद महज़ यक        | मनिस्ट्रेट       |
| मकी बाजान्तह मश-    |          | माह या दोसौ रुपये   | मेज़ीडेंसी या    |
| हूर कराई हुई हुक्म  |          | जुर्माना या दोनों-  | मनिस्ट्रेट दर्जह |
| से उदूछ करना अगर    |          |                     | अव्वल या दर्नह   |
| ऐसी उदूळहुक्मी।     | :        |                     | दोम              |
| उन अससाशको जो       |          |                     | •                |
| किसी कारखानेमें     |          |                     | •                |
| मसरूफहों मजाइमत     |          | !                   |                  |
| या रंज या नुक्सान   |          |                     |                  |
| पहुंचाय-            |          |                     |                  |
| सर्कारी मुळाजि-     | ऐज़न     | क़ैद दोसाटा दोनों   | ऐज़न             |
| मको कोई मनसबी       | ••       | किस्मों में से एक   | ·                |
| अमळ करने या         | ٠,       | किस्मकी या जुर्मीना |                  |
| उसके करने से बाज    |          | या दोनों-           |                  |
| रहने की तर्गीब देने |          |                     |                  |
| के छिये खुद उसको    |          |                     |                  |
| या किसी दूसरे शरूस  |          | ·                   |                  |
| को जिससे वह         | <u> </u> | ,                   | 1                |

#### (१६६) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

सर्कारी मुलाजि़म-ताल्छुक़ रखता हो नुक्सान पहुँचनेकी-धमकी देना-

किसी शरूस को इस नीयत से घमकी देना कि वह किसी तुक्सानसे महफूज़ रहनेकी दरख्वास्त नायज़के गुज़रानेसे बाज़रहे— केंद्र यक साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी या जुमीना या दोनों—

#### बाबयाज़दहम्-झूठी गवाही और जरायम मुख़ालिफ़ मादलत आम्माके बयानमें ।

ऐजन

अदालतकी किसी कृषिल केंद्र इपत साला अदालत आ-कारवाईमें झूटी गवा जमानत है— दोनों किस्मों में से ला मिनस्ट्रेट ही देना या बनाना— एक किस्मकी या मेज़ींडेंसी या जुर्माना— मिनस्ट्रेट दर्शह

अञ्बल—

किसी और हाळत ऐज़न में झूठी गवाही देना या बनाना— ़ैनेद सह साला ऐज़न दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना—

किसी श्रस्त को काबिछ हब्स द्वाम बाबूर अद्ालत आला जुर्म काबिल सजाय जमानत नं दर्याय शोर या केंद्र मौतका मुजिरिम ही है. सस्त दह साला और करानेकी नीयत से जुर्मीना— झूठी गवाही देना या

बनाना-

ऐज़न

अगर इस झूठी<sup>5</sup>
गवाकी देने या बनानेके सबब शख्स बे
गुनाह मुजरिम साबित हो के सज़ाय
मौत पा जाय-

वजह सबूत के
तीर पर किसी
दस्तावेज़के पेश
किये जानेको रोक
देनेके छिये उसे मस
की या जाए करना—

किसी दीवानी या फ़ौजदारी मुकदमह में किसी अमर या अमलदरामदके छिये या हाजिरजामिन या मालजामिन हो जाने के छिये झूटमूठ कोई और शुख्स बनना—

किसी मालका
फ़रेबन् टाउदेना मंख़
फ़ी करने बगैरह
ताकि ज़न्तीके तीर
पर या किसी हुक्म स
ज़ाके मुताबिक जुर्मीनहकी एवज़ में याकिसी डिगरीकीतामी
छमें कुक़ कियाजान
ककनाय-

एजन मीत या सजाय मज़कूर उछ सदर-

ऐज़न

ऐजन

ऐजन

ऐज़न मजिस्ट्रेट नेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जेह अव्बद्ध-

केद सह साला दो अदालत नों किस्मोंनेंसे एक आलाया मजि-किस्मकी या नुर्माना स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या दर्जह अव्वल-

कैंद दो साला दोनों मिनिस्ट्रंट किस्मोंमेंसे एक कि या स्मकी या जुमीना या मिनिस्ट्रेटदजेंद दोनों— अन्वलया दर्जेह दोम— ऐजन .

इसनीयतसे किसी माछका विछाइस्तह काक दावीदार होना या उसके किसी हक की निस्वत मुगाछता दिही अमछमें छाना कि जब्तीके तौर पर या किसी हुक्मसज़ाके मुताबिक जुर्मानहक एवजमें या किसी डिगरीकी तामीछ में उसका कुक किया जाना हक जाय-

गैरवाजिब रुपयेके
छिये फरेबन् हिगरी
सादिर होने देना
बाद वसूछ होजाने
मतालिबा के हिगरी
काइज्रायहोनेदेना—

किसी कोर्ट आफ जस्टिस में झूठादावा करना–

गैर वाजिब रुपये के छिये फरेबन् डिगरी हासिछ करना या बाद वसूल मता छिबाके डिगरी का इनराय करना—

तुकसान पहुँचा-नेकी नीयतस जुर्भ का झूठा दावा करना- केद दो साला दो मिलस्ट्रेट नों किस्मोंमेंसे एक मेज़ीडेंसी या किस्मकी या नुमीना मिलस्ट्रेट दर्जह या दोनों— अव्बल या दोम

ऐज़न

एजन

मिनस्ट्रेट मेन्बिंसी या मिनस्ट्रेट दर्नह अव्बल्ज-

ऐज़न

ऐजन

ऐजन

किस्मकी भौरजुर्माना केंद्र दो साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों—

केंद्र दो साला

दानों किस्मों में से एक

ऐज़न

एज्न

एजन

एजन

अगर वह जुर्म निसका दावा किया जाय काबिल सज़ाय मौत या हन्सद्वा म बाबूर दुर्थाय शोर या केंद्र जायद अज् इफ्त साळाहो-

ऐज़न क़ैद हफ्त साला अदालत आला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जु-माना—

सनाय मौतहो-

अगर कृष्टिळ ऐज्न सनाय हब्स द्वाम बाबुर दुर्याय शोर या केंद्र दहसाला-

पनाह दही अगर काबिल केंद्र पंज साला अदालत आला-मुजरिम काबिछ जमानत है। दोनों किस्मोंमेंसे एक मनिस्ट्रेट मेजी किस्मकी और जु- डेंसी या मजि-स्ट्रेटद्जाअव्वल र्माना--ऐज्न केंद्र सह साला दोरों किस्नोंमें से एक किस्मकी और जु-र्माना-

अगर काबिल सन्।य कैद् यकसाला हो न केंद्र दह साला-

उस किस्मकी ।जिस्टेट कैदकी सना जो उस मेज़ीडेंसी या जुर्मके पादाश में मजिस्ट्रेट दर्जह मुक्रेंरहे और उसकी अव्वळ या वह मयाद उस कैदकी अदाळत बड़ीसे बड़ी मयाद की उस एक चौथाई तक तजवीज़ की हो सकतीहै या जु- मजाज़ है-मीना या दोनों-

मुजरिम को स-जासे बचाने के छिये सळाइ वगैरइ छेना अगर जुर्भ काबिक सनाय मोतहै-

केंद्र हफ्त साला अदालत आला ऐजन दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना—

|          | अगर काबिल स-        | 2-           | <b>*</b>                            | ऐजुन             |
|----------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
|          |                     | ऐज़न         | केंद्र सह साला                      | ~ ` `            |
|          | जाय हब्स द्वाम      |              | दोनों किस्मोंमेंसे एक               | ~~~~             |
|          | बाबूर दर्याय शोर या |              | किस्मकी और जु-                      | जिस्ट्रेट दर्भह  |
|          | मयकेंद दहसाळा-      |              | मीना-                               | अव्बल-           |
|          | अगर ,काबिछ          | ऐज़न         | उस किस्मकी                          | मजिस्टेट         |
|          | सज़ाय केंद्र कम अज़ |              | कैंदूकी सज़ा जो उस                  | मेजीडेंसी या     |
|          | दह साळहो-           |              | ज़मेक पादाशम मुक-                   | मजिस्टेर दर्भट   |
|          | -                   |              | रेरहे और उसकी                       | अन्बळ या बह      |
|          |                     |              | मयाद उस केदकी                       |                  |
|          |                     |              | वड़ीसे बड़ी मयादकी                  |                  |
|          |                     |              | एक चौथाई तकहा                       | जैनका प्रवान     |
|          |                     |              | सकतीहै या जुर्माना                  | का मनागृह—       |
|          |                     | _            | या दोनों-                           |                  |
|          | कोई शल्स सछाह       | ऐज़न         | केंद्र हफ्त साला                    | अदालत आला        |
|          | देताकि उस जारएसे    |              | दोनों किस्मोंमें से एक              |                  |
|          | मुजरिमके बचानेके    |              | किस्मकी और जुर्माना                 |                  |
|          | एवज् माल वापिस      |              |                                     |                  |
|          | किया जाय अगर        |              |                                     |                  |
|          | नुर्म कृषिल सन्।य   |              |                                     |                  |
|          | मौतहो-              |              |                                     |                  |
|          | अगर काबिछ स-        | <b>ऐ</b> ज्न | केंद सहसाळा                         | एजन या           |
|          | नाय हन्स द्वाम      | . •          | दोनों किस्मोंमेंसे एक               | मजिस्टेट ग्रेजी- |
| 1        | बाबूर दर्याय शोर    |              | किस्मकी औरजुर्माना                  | हेंसी या मनि-    |
|          | या केंद् दह साळाहो- |              |                                     | स्ट्रेट दर्जह अ- |
|          |                     |              |                                     | व्वल्ल-          |
|          | अगर काविछ स-        | ऐज़न         | ु उस क़िस्मको                       | मजिस्टेट मे-     |
|          | जाय केंद्र कम अज्   |              | केंद्की सना नो उस                   | - A              |
|          | दह साछहो-           |              | जुमंकी पादाशमें मु-                 | ~ .              |
|          |                     |              | कररह आर उसकी                        | अञ्चल या वट      |
|          |                     |              | कर्ररहे और उसकी<br>मयाद बड़ीसे बड़ी | अदालत जो         |
|          |                     |              | निमानका दक की नहीं है।              |                  |
|          | !                   |              | तक हो सकतीहै या<br>जुमीना या दोनों— |                  |
| <u> </u> |                     |              | जिलामा या दाना-                     | नकी मजाज्हे-     |

काबिछ

जमानत

ऐजन

ऐजन

ऐज़न

मुनिरमको बैगर गिरफ्तार कराये माछ मन्कूछाके बाज़ याफ्त में मदद करनेके छिये उस 'शख्ससे सुछह छेना जो उस माछके जुर्मके सबब मजरूम .....कियागयाहो—

क़ैद दो साला दोनों मिजिस्ट्रेट में किस्मों में से एक ज़ीडेंसी या म-किस्मकी या जुर्मीना जिस्ट्रेट दर्जह या दोनों— अव्वल—

ऐसे मुनिश्म को पनाह देना जो हिरा-सत से भागा हो या जिसकी गिरफ्तारी-का हुक्म होचुकाहो अगर जुम कृबिल सनाय मौतहो—

क़ैद हफ्त साला अदालतआ़ला दोनों किस्मोंमें से एक जिस्ट्रेट पेजी किस्मकी या जुमाना ढेंसी या माजि या दोनों— स्ट्रट दर्जह अ-

अगर क़ाबिछ सनाय हब्स दवा म बाबूर दर्याय शोर या केंद्र दह साछा हो। कैदसहसाळा दोनों ऐज़न किस्मोंमेंसे एक कि-स्मकी मय या बिळा जुर्माना—

अगर काबिल सज़ाय केंद्र यक साला हो न केंद्र दह साला— उस किस्मकी कैदकी मिनस्ट्रेट में सज़ा दीजायमी जो जीडेंसी या उस जुंमेंकी पादाशमें मिनस्ट्रेट दर्जह मुक्रेराहे और उसकी अव्वल या वह मयाद उस केद की अदालत जो त-बढ़ी से बढ़ी मयादकी जवीज जुर्मकी एक चौथाईतक होस- मजाज हो— कती है या जुर्माना या दोनों—

| सर्कारी मुळाजिम ऐज़न केंद्र दे साळा दोनों मिलस्ट्रेर<br>जो किसी शल्स कीं<br>सज़ा से या माळ को<br>ज़ब्ती से बचाने की<br>नीयत से हिदायत<br>कानून से इनहिराफ | म-   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| सज़ा से या माछ को किस्मकी या जुर्माना जिस्ट्रेट द<br>नृक्ती से बचाने की या दोनों— अव्बर्ख या द<br>नीयत से हिदायत दोम—                                     |      |
| नृज्ती से बचाने की या दोनों— अव्वल या द<br>नायत से हिदायत दोम—                                                                                            |      |
| नीयत से हिदायत दोम-                                                                                                                                       | :    |
|                                                                                                                                                           | र्ना |
| कानून से इनहिराफ                                                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                           |      |
| करें-                                                                                                                                                     |      |
| सर्कारी मुळा- ऐज़न केंद्र सहसाळा अदालत अ                                                                                                                  | छा   |
| जि़्म नो किसी शल्स   दोनों किस्मों में से                                                                                                                 |      |
| को सज़िस या माछ एक किस्म की या                                                                                                                            |      |
| को जन्ती से बचाने जुर्माना या दोनों-                                                                                                                      |      |
| की नीयतसे गृहत                                                                                                                                            |      |
| कागृज् सरश्तह या-<br>नविश्तह मुरत्तिव                                                                                                                     |      |
| करें-                                                                                                                                                     |      |
| सकारी मुळाजिम ऐज़न केंद्र हफ्त साळा ऐज़न                                                                                                                  |      |
| नो अदाछतकी का- दोनों किस्मों में से                                                                                                                       |      |
| रैवाई में ऐसा हुक्म एक किस्मकी या                                                                                                                         |      |
| दे और सुनाये या जुर्माना या दोनों-                                                                                                                        |      |
| ऐसी कैफियत तज-                                                                                                                                            |      |
| वीज या फ़ैसला मुर-                                                                                                                                        |      |
| त्तबकरे जैसे वह                                                                                                                                           |      |
| काहनके खिळाफ जा                                                                                                                                           |      |
| नता हो                                                                                                                                                    |      |
| शस्स मजाज का ऐज़न ऐज़न ऐज़न                                                                                                                               |      |
| किसी को तजवीज                                                                                                                                             |      |
| जुर्म या केद के छिये                                                                                                                                      |      |
| . सुपुर्द करना दरहाळे                                                                                                                                     |      |
| कि वह जानताहों                                                                                                                                            |      |
| कि में यह अमर                                                                                                                                             |      |
| ख़िठाफ कानून कर-                                                                                                                                          |      |
| ताहूं-                                                                                                                                                    |      |

| क्सद्न् तर्क गि-       | क़ाबिछ           | केंद् हफ्तसार          | ग अदालत आला            |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| रफ्तारी उस सर्का- ज़म  | ानत है-          | दोनों किस्मों में      | मे <b>ं</b>            |
| री मुळाजि़मकी तर-      |                  | एक किस्म की म          | य                      |
| फ़से जिसपर कानू        |                  | जुर्माना या बिख        | ort .                  |
| नन् किसी मुजरिम        |                  | जुर्माना—              |                        |
| का गिरफ्तार करना       |                  | ·                      |                        |
| वाजिवही अगर वह         |                  |                        |                        |
| जुर्म काबिल सनाय       |                  |                        | t                      |
| मौत हो-                |                  |                        |                        |
| अगर काबिछ              | ऐज़न             | क़ैद सह सार            | घ ऐज़न्यामनि-          |
| हब्स द्वाम बाबूर       |                  | दोनों किस्मों में से ए | क स्ट्रेट भेज़ीडेंसी   |
| दर्यायशोर केंद्र दह    |                  | किस्मकी मय जुर्मान     | ना या मिनस्ट्रेट       |
| साळा-                  |                  | या बिळा जुर्माना—      | दर्नह अव्वळ-           |
| अगर काबिछ              | ऐज़् <b>न</b>    | कैद दोसाला दो          | नों मिनिस्ट्रेट देज़ी- |
| कैदकमअज दह साला        |                  | किस्मों मेंसे ए        |                        |
| हो-                    |                  | किस्मकी जुर्मानाः      | या स्ट्रेट दर्जह अ-    |
|                        |                  | बिछा जुर्माना-         | व्वल या दर्जह          |
|                        |                  | .:                     | दोम-                   |
| कसदन् तरक              | काबिछ            | हब्स द्वाम             | ब अदालत आला            |
| गिरफ्तारी उस सर्का- ज् | मानत <b>न</b> ही | अबूर दर्याय शोर र      | या                     |
| री मुळाजिमकी तरफ़ है-  | -                | केंद्र चहार दह सार     |                        |
| से निसपर कानूनन्       |                  | दोनों किस्मों में      |                        |
| किसी ऐसे शख्स का       |                  | एक किस्मकी म           |                        |
| गिरफ्तार करना वा-      |                  | जुर्माना या बिर        | हा (                   |
| जिब है जिसकी नि-       |                  | जुर्माना—              | ŀ                      |
| स्वत किसी कोर्ट आफ     |                  |                        |                        |
| नस्टिसने हुक्मसना      |                  |                        |                        |
| सादिर किया हो          |                  |                        |                        |
| अगर सजाय मौतका         |                  |                        |                        |
| हुक्म सादिर होचुका     |                  |                        |                        |
| हो-                    |                  |                        |                        |

अगर सज़ाय हब्स द्वाम बाबूर द्याय शोर या मशकत त:-रीज़ी द्वामी यासजाय हब्स बाबूर दर्शाय शोर या केंद्र बाम-शक्त ताज़िरी बहा-छत के द ता मयाद दह साला या जायद अज़ दह साछ का हुक्म सादिर हो चुका हो-

क़ैद हफ्त साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी मय जुर्माना या बिला जुर्माना-

ऐजन

अगर सनाय केंद काबिल क़ैद सह साछा ऐज़न माज-कम अज़ दह साछा जुमानत है। दोनों किस्मों में से स्ट्रेट मेज़ीडेंसी का हुक्म सादिर हो एक किस्मकी या या मजिस्ट्रेट जुर्माना या दोनों- दर्नह अव्वल-चुका हो या वह ब-तरीक जायज हिरा-

ऐज्न

सर्कारी मुळाजिम का गुफ्छतन् किसी को इंब्स से भाग नाने देना-

सत में किया गया हो-

किसी शस्स का ऐजन अपनी गिरफ्तारी जायज् में तार्रज् या मजाहमत करना-

दूसरें शस्स्की काबिल तार्रुज़ या मज़ाहमत करना या उसको हिरासत जायज्ञ से छुटा देना−

केंद्र महज दो मिनस्टेट साला या जुर्माना या भेजीडेंसी मजिस्ट्रेट दर्जह दोनों-अञ्बद्धया दर्जह दोम-

केंद्र दो साला मजिस्ट्रेट दोनों किस्मों में से मेनुडिंसी या एक किस्मकी या मजिस्ट्रेटदर्जह जुर्मीना या दोनों— अव्वलयादोम केंद्र दो साळा मजिस्ट्रटमेजी-गिरफ्तारी जायजं में जुमानत है-- दोनों किस्मों में से डेंसी यामजिस्ट्र एक किस्मकी या टदर्जह अञ्बद्ध जुर्मीना या दोनों- या दर्जह दोम-

| <br>                                         | <del>- ,</del> |                      | 1               |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| अगर श्रुक्स् मज्-                            | काबिल ज्-      | केंद सह साछा         | अ़दालत          |
| कूर पर ऐसे जुर्भ का                          | मानत नहीं      | दोनों किस्मों में स  | आला या मिन-     |
| इळजाम लगाया गया                              | <b>&amp;</b> - | एक किस्मकी और        | स्ट्रेट मज़ाडसा |
| हो निसकी सज़ा हब्स                           |                | जुर्माना-            | या मानस्ट्रट    |
| द्वाम बअबूर द्यीय                            |                |                      | दर्जह अव्वळ-    |
| शोर या केंद्र दह                             |                |                      |                 |
| साळा हो-                                     |                |                      |                 |
|                                              |                |                      |                 |
| अकर वेगे स्टीस                               |                |                      | 24242           |
| अगर ऐसे जुमेका                               |                | केंद्र इपन साला व    |                 |
| इळ्जाम लगाया गया                             |                | दोनों किस्मों मेंसे  |                 |
| हो निसकी सज़ा                                |                | एक किस्मकी या        |                 |
| मोतह-                                        |                | जुर्माना-            |                 |
|                                              |                |                      |                 |
| अगर उसकी                                     | ,              | हब्स द्वाम बअबूर     |                 |
| निस्बत हुक्म सज़ाय                           |                | दर्याय शोर या के     |                 |
| हब्स द्वाम बमबुर                             | )              | दह साला दोने         |                 |
| दर्याय शोर्या हब्स                           | 1              | किस्मों में से एव    | 1               |
| बअबूर दर्याय शोर                             | 1              | किस्मकी और जु        | •               |
| या मशकत ताज़ीरी                              | 1              | र्माना-              |                 |
| बहालत केंद्र या केंद्र                       |                |                      |                 |
| दह साठा या जायद                              | t .            |                      |                 |
| अन् दह साला सादिर                            |                |                      |                 |
| हुआहो-                                       |                |                      |                 |
|                                              |                |                      |                 |
| नेक चळनी की                                  | ा काबिल        | एक सालकी के          | र मनिस्ट्रेट    |
| ज्ञानत न देनेकी                              |                | व दोनों किस्मोंमें व |                 |
| सूरत में जो हिरासर                           |                | एक किस्मकी य         |                 |
| हो उससे भागजान                               | 1 '            | जुमीना या दोन        | ों अञ्बर्ख या   |
| या भागनानेका कृ                              | 1              | सज्।यें-             | दर्जह दोम ।     |
| दाम करना—                                    |                |                      |                 |
| <br>, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                |                      |                 |

हन्स बअबूर द्योय काबिल शोर से ख़िलाफ़ जमानत कानून माबदत कर्ना नहीं है हब्स द्वाम ब- अदालत अबूर द्याय शोर आला-और जुर्माना और द्याय शोर से पार उतारे जाने से पहले कैद शदीद सेह (३) साला-

मुखालफ़ शर्त ऐन्न मुआफी सना— वहीं सन्। निसका तजवीन हुक्म उसकी निस्वत उस महकमह पहले सादिर हुआहों में होगी नि-या अगर कोई जुन- समें असल वन सन्। भुगत जुका- जुमकी तज-हो उसका बकिया- वीन हुईहो-

क्सद्न सर्कारी कृषिल मुळानिमकी तौद्दीन जुमानतहै करना या उसका हारिज होना जबा-कि वह अदाळतकी कार्रवाईकी किसी नौबत में इजळास कर रहा हो-

केद महज अश व तबीअत माह या एक हज़ार शरायत मुन्द-रुपया जुमाना या जी बाब ३५ दोनों-- उस महकमह में तजवीज़ होगी जहां व कूअ जुमें हुआ-हो—

अहरू जोरी असे- ऐज़न सर बनना--

दो साळा मिलस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे मेजीडेंसी या एक किस्मकी या मिलस्ट्रेट दर्जह जुमीना या दोनों— अव्वळ—

### बाब दो अज़दहम्. उन जुमें के बयानमें जो सिक्कह और गवर्नमेन्ट स्टाम्प से मुत्रााल्लक

|     |                    |               |                                       | 1                              |
|-----|--------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|     |                    |               | क़ैद हफ्त साला                        |                                |
|     |                    | नत नहीं है    | दोनों किस्मों मेंस                    | अंखा                           |
|     | तळबीस के अमळ       |               | एक किस्मकी और                         |                                |
|     | की किसी जुज्बकी    |               | जुर्माना                              |                                |
|     | अंजाम देना-        |               |                                       |                                |
|     | मल्का मुञ्ज्       | ऐज़न          | हब्स द्वाम बअ-                        | ऐज़न                           |
| 1   | माके सिकह की तल-   | !<br><b>[</b> | बूर दर्थाय शोर या                     | \                              |
|     | बीस करना उसके      |               | केद दह साला व दोनों                   |                                |
|     | तलबीस के अमल       |               | किस्मों मेंसे एक                      |                                |
| ļ · | का कोई जुज्व अंजाम |               | किस्मकी और जु-                        |                                |
|     | देना-              |               | माना-                                 |                                |
|     | सिकहकी तळबी-       | ऐज़न          | केंद्र सह साळा                        | ग्रेजन ग्राम                   |
|     | सकी ग्रज्से औ      | • •           | दोनों किस्मों में से                  | ियुग पा पा<br>जिस्टेन चेजीहें- |
| İ   | जार बनाना या ख्री- |               | एक किस्मकी और                         | क्षी या म <del>जि</del> -      |
|     | दना या फरोस्त      | 1             |                                       | स्ट्रेट दर्जह अ                |
|     | करना-              |               | 3                                     | व्वद्ध-                        |
|     | तलबीस सिकह         | ऐज़न          | केंद्र हफ्तमाना                       |                                |
|     |                    | ì             | क़ैद हफ्तसाछा<br>दोनों किस्मों मेंसे  | अंदालत आला                     |
|     | मल्का मुअज्जमाकी   |               | 1                                     |                                |
| l   | गरज़ से औज़ारका    | i             | एक किस्मकी और                         |                                |
|     | बनाना या ख्रीदना   | 1,            | जुर्माना—                             |                                |
|     | या फ़रोरूत करना-   |               | केंद्र ग्रह सामा                      |                                |
|     | तळबीस सिकह         | ऐज़न          | केंद्र सह साछा<br>टोटों किस्मों मेंटे | एज़न या                        |
| ]   | के काम में छानेकी  |               | दोनों किस्मों मेंसे                   | मानस्ट्रंटभेज़ी-               |
|     | गृरज़ से औजार या   |               | एक किस्मकी और<br>जुर्माना—            |                                |
|     | सामानका पास        |               | 3નાના—                                | स्ट्रेट दर्जह अ-               |
|     | रखना-              |               |                                       | व्वस्र                         |

|   | अगर वह सिका                               | ऐज़न        | केंद दह साळा                          | अ़दाळत                       |
|---|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------|
|   | मल्का मुञ्जमाका                           |             | दोनों किस्मों भेंसे                   | अंखा                         |
|   | सिकाहा-                                   |             | एक किस्मकी और                         |                              |
|   |                                           |             | जुर्माना-                             |                              |
|   | हिन्दुस्तान में                           | ऐज़न        | वहीं सज़ा जो तल-                      |                              |
|   | रहकर तलवीस                                |             | बीस सिक्काकी ऐसी<br>अञानतके छिये मुक- |                              |
|   | सिका में जी हिन्दु  <br>स्तानके बाहर होती |             | अञ्चानतक क्षित इंडि-                  |                              |
|   | हो अआनत करना-                             |             | याके हदूदके अंदर                      |                              |
|   | Quantities and a                          |             | हुई हो-                               |                              |
|   | तलबीस सिका                                | ऐज़न        | क़ैद सह साळा                          | ऐजन या                       |
|   | को यह जानकर                               |             | दोनों किस्मों में से                  | एजन या<br>मजिस्टेट प्रेजी-   |
|   | कि वह तलबीस है                            |             | एक किस्मकी और                         | डेंसी या माजि-               |
|   | अन्दर छाना या                             |             | जुर्माना-                             | स्ट्रेट दर्जह अ-             |
|   | बाहर लेजाना—                              |             |                                       | ৹ৰক—                         |
|   | मल्का मुञ्ज-                              |             | हन्स दवाम ब                           | अद:द्धत                      |
|   | माके सिका से मुव-                         | i           | अबूर दर्याय शोर                       | अ़ाळा                        |
|   | छत्तिस सिकों को                           | i           | या केंद्र दह साला                     |                              |
|   | यह जानकर कि वह<br>मुवलत्तिस हैं अन्दर     | 1           | दोनों मेंसे एक                        |                              |
|   | लाना या बाहर                              | 1           | किस्मकी और                            |                              |
|   | लेनाना—                                   |             | जुर्भाना-                             |                              |
|   | निस तळबीस                                 | का बिल जमा  | क़ैद पंज साला                         |                              |
|   | सिका को क्व्ज़े में                       | नत नहीं है. | दोनों किस्मों में से                  | अदालत अति।<br>मजिश्येत ने की |
|   | જાત મળે માના છા                           | i           | एक किस्मकी और                         | देंसी या मजि-                |
| : | कि यह मुवछत्तिस                           |             | जुर्म नः—                             | स्ट्रेट दर्जह                |
|   | है उसे रखना या                            |             |                                       | अञ्बल—                       |
| • | किसी औरके हवालह<br>करना वगैरह-            |             |                                       |                              |
|   | करमा वर्गरह-                              | l           | 1                                     |                              |

वही जुर्म बनि-स्वत सिका मल्का मुअजमाके- ऐज़न

एजन

केंद्र दह साला मिनस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे मेज़ीडेंसी या एक किस्मकी और मिनस्ट्रेट दर्जह जुमोना— अञ्बद्ध या दर्ज दोम--

ऐसे सिकह को असळी सिकहकी है- सियत से जान बूझ- कर किसी औरके हवाले करना जिसकी हवालह करने वालेने पहले कृब्नृह में लेतेवक न जाना हो कि यह मुहत्वि-

केंद दो साळा दोनों मिलस्ट्रेट किस्नोंमेंसएकिकिस्म- भेजी डेंसी या की या जुमीना बक्- मिलस्ट्रेट दर्जह दर दहगुना कीमत अव्वळ यादोम सिके मुळ्तविसके या दोनों—

उस सिकहका भुछ्तावसपासरखना जिसने उसे क़ब्ज़ह में छेते वक्त जान छियाहो कि यह सि- ऐज़न

केंद्र सह साला अदालत आ-दोनों किस्मों में से ला मनिस्ट्रेट एक किस्मकी और भेजीडेंसी या जुमीना-- मनिस्ट्रेट दर्जह अन्वल-

दस शस्तका मल्का मुञ्जानाके सिकह से मुद्धतिनस सिकहको पास रखना निसने उसे कृजहमें छेतेवक जानिक्याहो कि यह सिका मुद्ध-तिनस है-- ऐज़न कैंद हफ्त साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जु-मीना—

ऐज़न

| जो किसी टकसा- छमें मामूर होकर सिकाको वज़न व तराकीय मुआयना कानून से मुख्त छिफ़ वज़न या तरकी बका हो जानेके बा- असहों | ऐज़न | ऐज़न                                                                   | <b>ऐ</b> ज़ <b>न</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ज़र्ब सिकाके औजार<br>को नाजायज़ तौर<br>किसी टकसाछ से<br>छेजाना                                                     | ऐजन  | ऐज्न                                                                   | ऐज़न                 |
| फ़रेब से किसी<br>सिकह का वज़न<br>घटाना या उसकी<br>तकींब बद्छना—                                                    | ऐज़न | कैंद सह साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना—     | मनिस्टेट मेनी        |
| फरेब से मल्का मुअज्ञमाके सिकह का बज्न घटाना या उस की तरकीब बद्छना                                                  | -    | क़ैद हफ्त साला<br>दोनों क़िस्मों में से<br>एक क़िस्मकी और<br>जुर्माना— | ऐज़न                 |
| किसी सिकहकी सूरत को इस नीयत से बद्छना कि वह किसी और किस्मके सिकहकी हैसियत से चळ जाय:-                              |      | कैद सह साळा<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना—      |                      |

मल्का मुञ्जमाके इस नीयत से बद-छना कि वह किसी और किस्मके सिकेकी हैसियत से चढ जाय--

काबिक केंद्र हफ्त साला अदालत आला सिकहकी सूरत को ज़मानत है- दोनों किस्मों में से या मिनस्ट्रे एक किस्मकी और पेज़िंडेंसी या मजिस्ट्रेट दुर्ज जुर्माना— ह अन्वल

इस सिकह का दूसरे शख्स को हवा-छह करना जिसको हवाळे करने वाळा क्ब्ज्ह में छते वक्त जान चुका हो कि यह मुबद्दछ है-

ऐजन क़ैद पंजसाला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना-

मल्का मुञ्जमाके सिकहका दूसरे शख्स को हवालह करना निसकी हवालह करने वाळा क्व्ज्ह में छेते वक्त जान चुका हो कि यह मुबद्दल है-

दोनों किस्मों में ऐज्न ऐज़न से एक किस्मकी दह साळा केंद्र और जुर्माना—

उस शस्स का मुबद्दळ सिका को पास रखना जिसने क़ बह में छेते वक्त जान छिया हो कि यह मुबद्दछ है-

ऐज्न

केंद्र सह साला एजन दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना-

| उस         | श्रुष्स का  | ऐज़न             | केंद् पंज साला       | ऐज़न                       |
|------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------|
| 1          | मुअज्ञमाके  |                  | दोनों किस्मों में स  |                            |
| 1 1 _      | को पास      |                  | एक किस्मकी और        |                            |
| 1 1        | जसने उसे    |                  | जुर्भाना-            |                            |
| •          | छेते वक्    |                  |                      |                            |
|            | हो कि       |                  |                      |                            |
| यह मुबद्द  | छ है-       |                  | ·                    | मिन्नेन केल                |
| <b>1</b> . | सिकह को     | ऐज़न             | केंद्र दो साला       | नागस्ट्रंट मन्।            |
|            | सिकहकी      |                  | दोनों किस्मों में से | डता या नाज-<br>जोर डर्जन अ |
| इैसियत     | से किसी     |                  | एक किस्मकी या        | रद्र देवह <b>न</b> -       |
| और को ह    | वाछे करना   |                  | उस सिकहकी कीमत       | दोम                        |
| निसको      | हवाळह       |                  | का दह गुना जुर्माना- | 7. (                       |
| करनेवारे   | ने पहले     |                  |                      |                            |
| क्डाह में  | छेते वक्त   |                  |                      |                            |
| मुबद्दल न  | ाना हो-     |                  |                      |                            |
| 1 .        | ोस गवर्न    | काबिल            | हन्स द्वाम ब         | अदाकत आळा                  |
| मेंटस्टाम  | प—          | <b>ज्</b> मानतहै | अबूर दर्याय शोर या   |                            |
|            |             |                  | क़ैद दह साला दोनों   |                            |
|            |             |                  | किस्मों में से एक    |                            |
|            |             |                  | किस्मकी और           |                            |
|            |             |                  | जुर्माना-            | <u>.</u>                   |
| तल्ब       | ीस गवर्न    | ऐज़न             | केंद्र हफ्त साला     | 1 1                        |
| 4 j        | म्पकी ग्रज् | 3                | दोनों किस्मों में से | 1                          |
| <b>a</b> : | औनार या     | 1                | एक किस्मकी और        |                            |
| 1 1        | पासरस्वना-  | 1                | जुर्माना—            |                            |
| तल्ल       | ीस गवर्न    | ऐज़न             | ऐजन                  | ऐजन                        |
| मेंट स्टा  | म्पकी ग्रज  | , ,              | 1                    |                            |
|            | ई औज़ार     |                  |                      |                            |
| <b>T</b>   | या खरीदना   | · ·              |                      |                            |
| या फरो     | रूत् करना-  |                  |                      |                            |

|          | तळबीस गवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ऐज़न     | ऐज़न                  | ऐज़न              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| ·        | भेंट स्टाम्पका बे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                       |                   |
| <u>'</u> | चन;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                       |                   |
|          | मुल्तिबस गवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | काबिल ज  | के़द हफ्त साला        | अ्द <b>ाळत</b>    |
|          | मेंट स्टाम्पको पास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मानत है  | दोनों किस्में। में से |                   |
|          | रखना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | एक किस्मकी-           | प्रेजीडेंसी या    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       | मजिस्ट्रेट दुर्ज- |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       | ह अव्वल-          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | *                     | _                 |
|          | मुल्तिबस नाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ऐज़न     | क़ैद हफ्त साला        |                   |
|          | हुए गवर्नमेंट स्टाम्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | दोनों क़िस्मों मेसे   | 1                 |
|          | को असछी स्टाम्पकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | एक किस्मकी और         |                   |
|          | सियत से काम में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | जुर्माना—             |                   |
|          | ळाना−                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i<br>I _ | 1 .                   |                   |
|          | किसी माद्देसे जिस्पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | ्रेकेंद्र सह साछा     |                   |
|          | गवर्नमेण्ट स्टाम्प हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | दोनों किस्मों मेंसे   | 1                 |
|          | किसी तहरीर का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | एक किस्मकी या         | !<br>             |
|          | भिटाना या किसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6        | जुर्माना या दोनों-    |                   |
|          | दस्तावेज़ से वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       |                   |
|          | स्टाम्प जो उसके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       |                   |
|          | छिये काम में छाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                       |                   |
|          | मया हो दूर कर्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                       |                   |
|          | इस नीयतसे कि गवर्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                       |                   |
|          | मेंट को नुकसान ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                       |                   |
|          | जायन पहुंचे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                       |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       |                   |
|          | मुस्तमछ जाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | केंद्र दो साला        | मनिस्ट्रेट        |
|          | हुये गवर्न मेंट स्टाम्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | दोनों किस्मों में से  | मेनीडंसी या       |
|          | को काम में छाना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | एक क़िस्म की          | मनिस्ट्रेट दर्नह  |
|          | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |          | या जुर्माना या दोनों  | अव्बल या द-       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                       | जह दोम-           |

#### ( १८४ ) मजम्भाजाब्तहफ़ीजदारी।

छीलना निससे जा स्टाम्प काममे अञ्च-काहै-

ऐसे निशानका ऐज़न क़ैद सह साछा अदाछतआ़छा दोनें। किस्मों में से मिक्ट्रेट मे-हिर कि वह एक किस्मकी या ज़ीडेंसी या जुर्माना या दोनों- मिन्रिट्रेट दर्जह अन्वल-

### बाबसज़दहमः उन जुमा के बयान में जा बाटों और पैमानों से मुताछिक़ईं.

तौलने के झूठे आल ऐज़न हको फ़रेबन इस्तै माछ करना-

केद एक साला मिलस्ट्रेट दोनों किस्भों मेंसे मेनीडेंसी या एक किस्मकी या मिलस्ट्रेट दर्ना अन्वल या दर्जा जुमाना या दाना- दोम-

झूठ बाट या ऐज़न पैमानह की फ़रेबन इस्तैमाल करना-

एजन ऐजन

झूठे बाटों को ऐजन या पैमानों को फर-बन् इस्तैमाळ करने के छिये पास रखना-

ऐज्न ऐ ज

इस्तैमाळ फ़रेबाना के छिये झूठे बाट या पैमाने बनाना या वेचना-

एनन एज्न

एं जन

#### बाब चहार दहम.

उन जुमैंकि बयान में जो आम्मा ख़्छायककी आफ़्यत और अमन व आसायश व हयात व आदत पर मुवस्सर

> ग्फ़ळतन् वह कृषिछ कैद शश माह ऐज़न काम करना निसको ज़मानत है दोनों किस्मों में से मुर्तकब जानता हो कि इस से जान को ख़तरा पहुंचानेवाछो किसी मर्ज़की अफूनत फैलने का अहतमाछ

### बाब चहार दहमः

उन जुर्मीके बयान में जो आम्मा ख़लायक़की आफ़ियत और अमन व आसायज्ञ व हयात व आदात पर मुवस्सर हैं.

स्थानतन् वह कृषिळ केंद् दो साला मिनस्ट्रेट मेकाम करना निसकी जमानत है दोनों किस्मों में से जीडेंसी या
मुतंकव जानताही
कि उससे जानकी एक किस्मकी या मिनस्ट्रेट दर्जह
कि उससे जानकी नुर्माना या दोनों अव्वल या दर्ज
स्वतरा पहुंचानेवाल ह दोमकिसी मर्ज़की अफूनत
फैलनेका अहतमाल
है-

काअदह से दीदा एंज़न दानिस्ता इन्हराफ़ करना— केंद् अशमाह दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या जुमी नाया दोनों

ऐजन

| आदमीके खाने<br>पीनकी शैमें जिसक<br>बेचना मक़सूद हे.<br>इस तरह की आम-<br>ज़िश करनाकि जि-<br>ससे वह मुजिर हो                                               | ऐजन          | क़ैद शशमाह<br>दोनों किस्मोंभेंसे एक<br>क़िस्मकी या एक<br>हजार रुपया जुमीना<br>या दोनों— | ऐजन          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| खाने या पीने की चीज़को आदमे के खाने या पीने की चीज़की हैसियत रे यह जान कर बेचन कि वह मूजिर है—                                                           | ऐजन          | <b>क्ष्</b> जन                                                                          | <b>ऐ</b> ज़न |
| द्वाय मुर्ज़रद य<br>मरक्कव में जिसक<br>बेचना मकसूद है<br>इस तरहकी आमे<br>जिश करना कि जि<br>ससे उसका असक<br>कम होजाय य<br>उसका अमळ बद्ध<br>जाय या वह मुजि | <b>ऐजन</b>   | ऐ जन                                                                                    | <b>ऐजन</b>   |
| डाक्टर ख़ानहं<br>किसी द्वाय मुफर<br>या मुरक्कब का जार्र<br>करना या उसको र<br>आरिज़ बे में रखन<br>जिसको वह शुरू<br>जानताहो कि इस<br>आमेजिश की गईहै        | <b>बे</b> जन | • ग्रेजन                                                                                | ऐजुन         |

ऐजन

किसी दवाय मुफरद या मुरक्कको
किसी दवाय मुफरद
या मुरक्कक की है-सियत से जानबूझ
कर बेचना-या डाक्टरखानहसे जारी
करना-

ऐज्न

एन्न

किसी आम च-इमह या होज़के पानी को गद्छा करना–

ऐज़न

ऐज़र्न

कैद सह माह दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या पांचसी रुपया जुर्माना या दोनों—

हवाको मुज़िर ऐज़न सिइत करना− पांच से। रूपया ऐजन जुमीना

किसी शुरूस
आमपर ऐसी बेअहतियाती या गृफ्छत
से गाड़ी चळाना या
सवार होकर निकळना जिससे आदमी
की जान वगैरः को
सतरा हो-

केंद्र शश माह दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या एक हजार रुपया जुंमीना या दोनों—

ऐसी वे अहतियाती या गफ्छतसे
मरकवतरी को चछाना जिससे आदमी
की जान वंगेरह को
खतरा हो—

ऐज़न एज़न

माजस्ट्रट मेज़ीडेंसी या मजिस्ट्रेट दर्जह अब्बल या दो-यम

एजन

|   |                                                                                                                                          | <del></del> |                                                                                                 |                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|   | झूठी रोशनी या<br>झूठे निशान या पानी<br>पर तैरनेवाळे निशा-<br>नका दिखाना                                                                  |             | कैद हफ्तसाला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—                       | अदारुत आरा                       |
|   | किसी श्रष्ट्सको पानीकी राह उजीरा पर ऐसे मरक बतरीमें छेजाना जो ऐसी हाछ तमें हो, इस क़द्र- छदा हुआ हो कि उससे उस श्रष्ट्सकी जानको स्तरा हो | •           | क़ैद शशमाह<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी एक हज़ार<br>रुपया जुर्माना या<br>दोनों-          | मेनीडेंसी या<br>मनिस्ट्रेट दर्नह |
|   | खुरकी या तरीकी<br>आमराह पर ख़तरा<br>मज़ाहमत या नुकसा-<br>न पहुंचाना                                                                      | ऐज़न        | दी सी रुपया<br>जुर्माना−                                                                        | ऐज़न                             |
| · | किसी ज़हरीछे मा<br>अहे की ऐसे तौर पर<br>निगहदाइत तरक<br>करना जिस से आद-<br>मीकी जान वगैरह<br>को ख़तरा हो                                 |             | केंद्र शश माह<br>दोनों किस्मोंमें से ए-<br>क किस्मकी या एक<br>हज़ार रुपया जुर्माना<br>या दोनों— |                                  |
|   | आग या किसी आ<br>तिश्वगीर माअदे की<br>ऐसी तौर पर निगह<br>दाइत तरक करना                                                                    |             | ऐन्न                                                                                            | हर मिन-<br>स्ट्रेट               |

|     | निस से आदमी की                       |      |        |                   |
|-----|--------------------------------------|------|--------|-------------------|
|     | जान वग़ैरह को ख़ः                    |      | •      |                   |
|     | तरा हो                               |      | _      |                   |
|     | किसी से जा                           | ऐज़न | ऐजन    | ऐज़न              |
|     | नेवाल की ऐसे                         |      |        |                   |
|     | तौर पर निगहदाइत                      |      |        |                   |
| · I | तरक करना                             |      |        |                   |
|     | किसी कलकी तर्ज़                      | ऐज़न | ऐज़न   | मानिस्ट्रेट       |
|     | मज़कूर पर निगह                       |      |        | प्रजीडेंसी या     |
|     | दाइत तरक करना-                       |      |        | मनिस्ट्रेट द्र्जा |
|     | •                                    |      | >      | अव्बळ या दोम      |
|     | किसी शरूस का                         | ऐज़न | ऐज़न . | ऐज़न              |
|     | ऐसे ख़तरा के दफ़ह<br>के छिये तरक अह- |      |        |                   |
|     | तियात करना जिस                       |      |        |                   |
|     | के पहुंचने का अहति-                  |      |        | İ                 |
|     | माळ इनसान की                         |      |        |                   |
|     | जान को किसी                          |      |        |                   |
|     | ऐसी इमारत के                         |      |        |                   |
|     | गुजर ने से हो                        |      |        |                   |
|     | जिसके मिसमार कर-                     |      |        |                   |
|     | ने या मरम्मत करने                    | 1    |        |                   |
|     | का वह शरूष मुस्त-                    |      |        |                   |
| 1   | हक है-कोई शब्स                       |      |        |                   |
| 1   | किसी जानवर का                        |      |        |                   |
|     | जो उसके कब्ज़ह में                   |      |        |                   |
|     | हो ऐसा अहतमाम                        | 1    |        |                   |
| 1   | करना तरक करें जो                     | ı    |        |                   |
|     | ख़तर जान इन्सान                      | 1    |        |                   |
|     | या ज़रर शदीद के दफ़ाके छिये जो इस    |      |        |                   |
|     | जानवर से पहुंच                       |      |        |                   |
|     | सकताहै-काफी हो-                      |      |        |                   |
|     | וק וודויד סווזיד וו                  | 1    | l      | 1                 |

#### ( १९० ) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी ।

अमर बाअस काबिछ दोसी रुपये जु- इरमिनस्ट्रेट तक्छीफ़ आम का जमानतहै मीना--इर्तकाब-

अमर बाज़स त-कलीफ़ आमकी न करते रहने की हि-दायत पाकर उसे करते रहना -फाश किताबों का

फाश किताबों का बेचना वंगेरह- ऐज़न

ऐज़न

ऐजन

क़ैद महज़ शश हरमिनस्ट्रेः माह या जुर्माना या ट मेज़ीडेंसी या दोनों— मिनस्ट्रेट दर्जह अव्बल्ज यादर्जह

दोम-

एजन

ऐजन

कैद सह माह दो-नेंं किस्मों में से एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों—

फ़ाश किताबों व-ग़ैरह को बेचने या दिखाने के छिये पास रखना—

फाश गीत

लिये दफ्तर रखना-

चिंद्वी डालने के

ऐज़न

कैद सह माह दोनों किस्मों में से एक कि समकी या जुर्माना या दोनों-

क़ैद शश माह दी एजन नों क़िस्मों में से एक हर मांजस्ट्रट क़िस्मकी या जुर्माना या दोनों सज़ायें एक हज़ार रुपया जुर्माना

चि। है डालने की ऐज़न बाबत तजवीज़ें को मुश्तहिर करना—

ऐज़न

ऐज़न

# बाब पंज़दहस्. **उन जुर्मोंके बयानमें जो मज़्हबसे मुता**छिक़्हें ।

एज न

एज्न

तोहीन करने की नी-यतसे किसी इबा त गाह या शैमुतवरिक का खराब करना या नुकसान पहुंचाना यः निजस करन:--

किसी मजमै को। एजन इना पहुंचाना द्रहा-छे वह मजमा इबादत मजहबी में मसरू-

किसी इबादत गा हया क्बरस्तान भें मदाख्छत करना या किसी का दिल दुखा-ने की नीयत से दफ नमें दख्छंदाज़ हो-ना या किसी छाञा इन्सानी की तज छीछ कर्ना-

फहो--

इस नीयत से को ई वात कहना या मुंह से कोई आवाज नि-कार्टना जिस को कोई शख्स सुन सके

किसी फ़ि्कंड अ- काबिल केंद दो साला मनिस्ट्रेट श्वासिक मज्हब की जमानतहै - दोनों किस्मों में से मेजीडेंसी या एक किस्मकी या मिलस्ट्रेट दर्नह जुर्माना या दोनों- अव्वळ या दर्नह दे।म-

> ऐजन केंद्र यक साला दोनों किस्में। में से एक किस्म की या जुर्माना या दोनों-

> > ऐजन ऐनन

केंद्र साळ वाहिद् मनिस्ट्रेट दोनों किस्मों में से मेज़ीडेंसी या एक किस्मकी या मिलस्ट्रेट दर्जह जुर्मोना या दोनों अन्वल या दर्जह दोम-

| या कोई हरकत कर-<br>ना या किसी आरूष<br>के रोबरु कोई शैरस<br>ना कि मजहब की<br>बाबत उसका दिछ |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| दुखे                                                                                      |  |

# बाब शांजदहम्. उड जुर्मोंके बयान में जो इन्सान के जिस्म व जान पर मुवस्सरहैं जरायम मुवस्सर जान के बयानमें।

| क्त्छ अम्द-         |             | मौत या इब्स द्वाम्  | अदाळत आळा |
|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
|                     | नत नहीं है  | वअवूर दर्याय शोर    | ,         |
| कृत्छ अम्द मुर्त-   | ऐज़न        | मौत                 | ऐज़न      |
| कबइ मुजरिम जि-      |             |                     |           |
| सकी निस्वत हब्स     |             |                     |           |
| द्वाम बअबूर द्यीय   |             |                     |           |
| शोरका हुक्म हो      |             |                     |           |
| चुकाहे              |             |                     | _         |
| कत्ल इन्सान         | ऐज़न        | इब्स द्वाम बअ-      | ऐजन       |
| मुसत्छैनिम सन्। जो  |             | बूर दर्याय शोर या   |           |
| हहा कृत्ल अम्द तक   |             | कैद दह साला दोनों   |           |
| न पहुँचाही अगर      |             | किस्मों में से एक   |           |
| फ़ैल नो हलाकत       |             | किस्मकी और नुर्माना |           |
| का बाअस हुआ         |             |                     |           |
| हळाकत वगैरह का      |             |                     |           |
| बाअस होनेकी नीयत    |             |                     |           |
| से किया गयाहा—      | <b>&gt;</b> | *                   |           |
| अगर फैछ मज़-        |             | केंद्र दह साला      | ऐज़न      |
| कूर इस इल्म से किया |             | दोनों किस्मों में स |           |
| गया हो कि इससे      |             | एक किरमकी आरे       |           |
| वकूम इछाकत का       |             | जुर्माना या दोनों-  | ,         |

| 1 | अहतिमाछ है छेकि न<br>कुछ यह नीयत नहीं<br>कि उससे हछाकत<br>वगैरह वाके हो—<br>बे अहतियाती<br>या गफ़छत के किसी<br>फेंछ से हछाकत का<br>बाअस होना | काविल<br>जमानतहै | दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी या<br>जुर्माना या दोनों         | छा या मजि-<br>स्ट्रेट मेनीडेंसी<br>या मजिस्ट्रेट<br>दर्नह्वव्वल- |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | मुअय्यन होना नि-<br>सका इतंकाव किसी<br>छड़के या किसी श-<br>ख्स मननू या मसछू<br>बुळ हबास                                                      | ज्मानतनहीं       | दवाम ब अबृर दर्शय<br>शेर या केद दह<br>साला भार जुर्माना—           | • •                                                              |
|   | खुद कशीके इर्त<br>काब में अआनत<br>करना—                                                                                                      | ऐज़न             | केंद दह साछा<br>दोनों किस्मों में से<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना- | अ्दाळत<br>आ्छा.                                                  |
|   | क़त्ल अम्द का<br>इक़दाम-                                                                                                                     | ऐज़न             | ऐज़न                                                               | ऐज़न                                                             |
|   | अगर ऐसे फैल<br>से किसी शख्स को<br>ज़रर पहुँचे—                                                                                               | ऐज़न             | हन्स द्वाम ब<br>अबुर द्यीय शोर या<br>वह सन्। जो ऊपर<br>मनुकूर है~  | <b>ऐ</b> ज़न                                                     |
|   | जन्म कैदीकी तरफ़<br>से इकदाम कल्छ<br>अम्द का अगर उस<br>से ज़रर पहुंचे—                                                                       | ऐज़न             | मौत या वह सज़ा<br>जो ऊपर मज़क़ूर है                                | ऐज़न                                                             |

| कत्ल इन्सान् मुस-                                                            | काबिल<br>जमानन है                           |                                                                                                                                     | ऐज़न                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| तहै जिस सन् कि इर्त-                                                         | ुंग्यायत ह                                  | दोनों किस्मों में से                                                                                                                |                                     |
| काब का इक्द्राम-                                                             |                                             | एक किस्मकी या                                                                                                                       |                                     |
|                                                                              | ,                                           | जुर्माना या दोनों-                                                                                                                  |                                     |
| अगर ऐसे फ़ैळ                                                                 | ऐज़न                                        | केंद्र हफ्त साला                                                                                                                    | -                                   |
| से किसी शल्सको                                                               |                                             | दानों किस्मोंमेंसे एक                                                                                                               |                                     |
| ज़रर पहुँचे-                                                                 |                                             | किस्मकी और जुर्मा-                                                                                                                  |                                     |
|                                                                              |                                             | ना या दोनों सन्गुएं-                                                                                                                |                                     |
| खुदकशीके इर्त-                                                               | ऐज़न                                        | केद महज यक                                                                                                                          | मनिस्ट्रेट                          |
| काब का इक़दाम-                                                               |                                             | साला और जुर्माना                                                                                                                    | मेज़ीडेंसी या                       |
|                                                                              |                                             | या दोनों सजायें-                                                                                                                    | मानस्ट्रट द्नह                      |
|                                                                              |                                             |                                                                                                                                     | अव्बल या                            |
|                                                                              |                                             |                                                                                                                                     | दर्जह दोम-                          |
| ठग होना-                                                                     | काबिछ                                       | हन्स द्वाम व                                                                                                                        | अदालत आला                           |
|                                                                              | ज़मानत                                      | अबूर दर्याय शोर                                                                                                                     |                                     |
|                                                                              |                                             |                                                                                                                                     |                                     |
|                                                                              | नहीं है                                     | <sup>।</sup> आर जुर्माना—                                                                                                           |                                     |
| ।<br>ति हमछ कराने अ<br>को बाह्य द्वाल देने                                   | ोर जनीं व                                   | हो ज़रर पहुँचाने                                                                                                                    |                                     |
| को बाहर डाछ देने                                                             | ोर जनीं व<br>अख़फ़ाय                        | हो ज़रर पहुँचाने<br>। तबल्छुदके बया                                                                                                 |                                     |
| को बाहर डाल देने<br>इस्कृत हमल क                                             | ोर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काविक ज़             | हो ज़रर पहुँचाने<br>। तबल्छुदके बया                                                                                                 | नमें।                               |
| को बाहर डाछ देने                                                             | ोर जनीं व<br>अख़फ़ाय                        | हो ज़रर पहुँचाने<br>  तबल्छुद्के बया<br>  क़ैद सह साला                                                                              | नमें।                               |
| को बाहर डाल देने<br>इस्कृत हमल क                                             | ोर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काविक ज़             | हो ज़रर पहुँचाने<br>तबल्छुद्के बया<br>क़ैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक                                                         | नमें।                               |
| को बाहर डाल देने<br>इस्कृत हमल क                                             | ोर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काविक ज़             | हो ज़रर पहुँचाने<br>तबल्लुद्के बया<br>कैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना                                   | नमें।                               |
| को बाहर डाल देने<br>इस्कृत हमल क                                             | ोर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काविक ज़             | हो ज़रर पहुँचाने<br>तबल्छुद्के बया<br>क़ैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक                                                         | नमें।                               |
| को बाहर डाल देने<br>इस्कृत हमल क                                             | ोर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काविक ज़             | हो ज़रर पहुँचाने<br>तबल्लुद्के बया<br>कैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना                                   | नमें।                               |
| को बाहर डाळ देने<br>इस्कात इमळ क<br>रना-                                     | ार जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काबिळ ज़<br>मानत है  | हो ज़रर पहुँचाने<br>तबल्लुद्के बया<br>कैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—                      | न <b>में ।</b><br>अदास्त्रत आस्त्रा |
| को बाहर डाळ देने<br>इस्कात हमळ क<br>रना—<br>अगर उस औरत                       | शिर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काबिळ ज़<br>मानत है | है। ज़रा पहुँचाने<br>तबल्छुद्के बया<br>कैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—                     | नमें ।<br>अदालत आला<br>ऐज़न         |
| को बाहर डाल देने<br>इस्कात इमल क<br>रना—<br>अगर उस औरत<br>के जनींमें जान पड़ | शिर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काबिळ ज़<br>मानत है | है। ज़रा पहुँचाने तिवल्छुद्के बया  कैद सह साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या नुर्माना या दोनों—  कैद इपत साला दोनों किस्मों मेंस | नमें ।<br>अदास्त्रत आस्त्रा<br>ऐज़न |
| को बाहर डाळ देने<br>इस्कात हमळ क<br>रना—<br>अगर उस औरत                       | शिर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काबिळ ज़<br>मानत है | है। ज़रा पहुँचाने<br>तबल्छुद्के बया<br>कैद सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—                     | नमें ।<br>अदालत आला<br>ऐज़न         |
| को बाहर डाल देने<br>इस्कात इमल क<br>रना—<br>अगर उस औरत<br>के जनींमें जान पड़ | शिर जनी व<br>अखुफ़ाय<br>काबिळ ज़<br>मानत है | है। ज़रा पहुँचाने तिवल्छुद्के बया  कैद सह साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या नुर्माना या दोनों—  कैद इपत साला दोनों किस्मों मेंस | नमें ।<br>अदालत आला<br>ऐज़न         |

|   | औरतकी बिना काबिब<br>रज़मंदी इस्कृात मानत                                                                                          |      | हब्स द्वाम ब                                                                                                                               | ऐज़न |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | हमळ करना— है  हळाकत जिसका बाअस वह फैळ हो जो इस्कात हमळ क                                                                          | ज़न  | अबूर दर्शय शोर या<br>कैद दहसाळा दोनों<br>किस्मोंमेंसे एक कि<br>स्मकी और जुर्माना—<br>केद दहसाळा दो<br>नों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी और जु | ऐज़न |
|   | रानेकी नीयतसे कि या गया हो-                                                                                                       |      | र्मोना—                                                                                                                                    |      |
|   | अगर फ़ेल और- हे<br>तकी बिलारज़ामन्दी<br>किया गया हो—                                                                              | र्जन | हब्स द्वाम ब<br>अबूर द्याय शोर या<br>वह सुजा जो ऊपर<br>मज़कूर है—                                                                          | ऐज़न |
| • | वह फ़ैल जो बसे<br>को ज़िन्दान पैदा हो<br>ने देने या पैदा होने<br>के बाद उसकी हला-<br>कत का बाअस होने<br>की नीयतसे किया<br>मया हो- | ऐज़न | केंद दहसाला दो<br>नों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या नुमीना<br>या दोनों-                                                                    |      |
|   | किसी ऐसे फ़ैल्से<br>इलाकत जनी जान<br>दारका बाअस होना<br>जो हद जुर्म कृत्रल<br>इन्सानमुस्तलेज़ि मस<br>जातक पहुंचा हो-              | ऐज़न | केंद् दहसाला दो<br>नों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी और जु<br>मीना-                                                                           |      |

| ( १९६ ) | भजनुजा                                                                                    | •               |                                                                                            |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | माँ बाप या किसी का<br>शस्त्र मुहफ़िज़का बा<br>रह (१२) बरससे<br>कम उमरके बच्चेकी           | नत है—   वे<br> | कैंद हफ्तसाळा<br>होनों किस्मोंमेंसे एक<br>केस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों-                 | ऐज़न                                                  |
|         | डाळ देना इस ग्रज़<br>से कि कुछेतुन उस<br>से कृतह ताल्ल्डुक़<br>होजाय-<br>ळाशको चुपकेसे क् | ाबिल ज्         | कैद दो साला दी                                                                             | अदाळत आ                                               |
|         | रख देनेसे अख़फाय म                                                                        |                 | नों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्मीना<br>या दोनों-                                    | छा मॅनिस्ट्रेट                                        |
|         | ( ज़र                                                                                     | रके बया         | नमें )                                                                                     |                                                       |
|         | बिळइरादह ज्रर<br>पहुंचाना-                                                                | ऐज़न            | कैंद यक साल<br>दोनों किस्मों में वे<br>एक किस्मकी य<br>एक हज़ार रुपय<br>जुर्माना या दोनों- | ते ।<br>ग                                             |
|         | खतरनाक हर्वों या<br>वसीळोंसे बिळ इरा-<br>दह ज़रर पहुंचाना~                                |                 | कैद सह सा<br>दोनों किस्मों में<br>एक किस्मकी<br>जुर्माना या दोने                           | हा अद्राह्मत<br>से आहा या मनि<br>या स्ट्रेट मेनीडेर्स |
|         | बिछइरादह ज़रर<br>शदीद पहुँचाना                                                            | ऐज़न            | कैंद हफ्त स<br>दोनों किस्मों भें<br>एक किस्मकी व<br>जुमीना-                                | ला ऐज़न<br>से                                         |

|   | खतरनाक हर्वें।     | काबिळ ज्-  | हब्स द्वाम बं                       | अदालत                |
|---|--------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|
|   | या वसीछोंसे बिछ    | मानत नही   | अबूर दर्याय शोर् या                 | आळा मनिस्ट्रेट       |
|   | इराद्ह ज़रर पहुंचा | <b>§</b> — | केंद दृह साला दोनों                 | <b>भेजीर्डेसी</b> या |
|   | ना-                |            | किस्मों मेंसे एक<br>किस्मकी और जुमी | मनिस्ट्रेट दर्जह     |
|   |                    |            | मा—<br>निरंतका श्राट देवा           | अव्बल-               |
|   | माल या कफाल        | ऐज़न       | "<br>कैए दह साछा                    | अदालत आला            |
|   | तुछ माछ का इस्तह   | •          | दोनों किस्मों मेंसे                 |                      |
|   | साल बिल्ल करने     |            | एक किस्मकी और                       |                      |
|   | के छिये या किसी    |            | जुर्माना-                           |                      |
|   | शस्सको किसी ऐसे    |            |                                     |                      |
|   | फ़ैलके इर्तकाब पर  |            |                                     |                      |
|   | मजबूर करने के लिये |            |                                     |                      |
|   | नो खिळाफ कानूनहै   |            |                                     |                      |
|   | और जिससे किसी      | 1          |                                     |                      |
|   | जुर्म का इतिकाव    |            |                                     |                      |
|   | सहस्र होजाय विस्ट- |            |                                     |                      |
|   | रादह ज़रर पहुँचाना |            |                                     | 1                    |
|   | ज़रर पहुँचाने की   | ऐज़न       | ऐज़न                                | ऐज़न                 |
|   | नीयत से बेहोश      |            |                                     |                      |
|   | करने वाळी दवा      |            |                                     |                      |
|   | खिळाना-            |            |                                     |                      |
|   | माल या कफ़ाल       | काबिल      | हब्सं दवाम                          | ब अदालत आला          |
|   | तुछ माछ का इस्तह   | 1          | अबूर दर्शाय शो                      | 3 * '                |
|   | साछ विछनन करने     |            | या केंद्र दह साल                    | •                    |
|   | के छिये या किसी    |            | दोनों किस्मों में                   |                      |
|   | श्रारूसको फिसी ऐरे | Í          | एक किस्मकी औ                        | 1                    |
| 1 | फ़ैलके इर्तकाव पर  | τ          | जुर्माना-                           |                      |
|   | मजबूर करनेवे       | 5          |                                     |                      |
|   | छिये जो ख़िलाफ़ क  | 1          |                                     |                      |
| 1 | नून है और जिसन     |            |                                     |                      |

किसी जुर्म का इर्त-काव सहल होलाय विलक्ष्यादह जुरर पहुंचाना-

इक्रार या ख़बर काबिल केंद्र हफ्त साला का इस्तहसाल बिल जमानतहें दोनों कि स्मों मेंसे जब करने या माल एक कि स्मकी और बगैरहके वापस जुमाना— करने पर मजबूर करनेके लिये बिल-इरादह ज़रर पहुँ-चाना—

ऐजन

ऐज़न

इक्रार या ख़बर काविछ केंद्र दह साछ।
का इस्तहसाछ बिछ ज़मानत होनों किस्मों में से
जब करने या माछ नहींहै— एक किस्मकी और
बग़ैर:के वापस
करने पर मजबूर
करनेके छिये बिछइराद्द ज़रर अदीद

सकारी मुळाजिम काबिछ कैंद सह साळा ऐजन या को अदाय खिदमत जमानत है- दोनों किस्मों मेंसे मिनस्ट्रेट मेजी से डराकर बाज एक किस्मकी या डेंसीया मिनस्ट्रे रखनेके छिये बिछ- जुर्माना या दोनों— ट दर्जह अव्बळ इराहह ज्रर्ग एहुँचाना

सकिरी मुलाजिम काबिल केद दह साला अदालत आखा को अदाय ख़िद्मत जुमानत दोनों किस्मों मेंसे से ढराकर बाज नहीं हैं— एक किस्मकी और रखनेके लिये बिल जुमीना— इरादह शदीद जुरर्र

पहुंचाना-

|   | संख्त और नाग        | . •  |                      | हर मिनस्ट्रेट     |
|---|---------------------|------|----------------------|-------------------|
|   | हानी बाअंस इरताल    |      | दोनों किस्मों मेंसे  |                   |
|   | तबाके वाके होने पर  |      | एक किस्मकी पांच      |                   |
|   | बिल इरादह ज़रर पहुं |      | सौ रुपया नुर्माना    |                   |
|   | च।ना दरहाछे कि ज़-  |      | या दोनों-            |                   |
|   | रर पहुँचाने वाळे की |      |                      |                   |
|   | नीयत में सिवाय उस   |      |                      |                   |
|   | शख्सके जिसने        |      |                      |                   |
|   | इश्ताखतवा दिखाया    |      | '                    |                   |
|   | हो किसी और को       |      |                      |                   |
|   | ज़रर पहुंचाना मक-   |      |                      |                   |
|   | सूद नथा-            |      |                      |                   |
|   | सरूत और नाग         | ऐज़न | क़ैद चहार साला       | अदाछत             |
|   | हानी बाअस इरताल     |      | दोनों किस्मों मेंसे  | आठा या मनि        |
|   | तबाके वाके होने     |      | एक क़िस्मकी या दो    | स्ट्रेट मेनीडेंसी |
|   | पर बिळइरादह ज़रर    |      | हज़ार रुपये जुर्माना | या मज़िस्ट्रेट    |
|   | शदीद पहुंचाना दर-   |      | या दोनों-            | दर्जह अव्वळ       |
|   | हाळे कि ज़रर पहुं-  |      | •                    | या दर्जह दोम      |
| į | चाने वालेकी नीयत    |      |                      | 11 7 14 711       |
|   | में सिवाय उस शल्स   |      |                      |                   |
|   | के जिसने इरताछ      |      |                      |                   |
|   | तबा दिलाया हो किसी  |      |                      |                   |
|   | औरको जरर पहुँ-      |      |                      | ľ                 |
| 1 | चाना मक्सूद नथा-    |      |                      | į                 |
|   | किसी एसे फ़ैल       |      |                      |                   |
|   | का इर्तकाब जो जान   | ऐजुन | केंद्र सह साछा       | इर मजिस्ट्रेट     |
| į | इन्सान या औरों की   |      | दोनों किस्मों मेंसे  | "                 |
|   | आफ़ियत ज़ाती को     |      | एक किस्मकी या        |                   |
|   | ख़तरह में डाले-     |      | अढ़ाई साँ रुपया      | Ì                 |
| 1 |                     |      | जुमीना या दोनों-     |                   |
| 1 |                     |      | • • • • • •          |                   |

पहुंचाना जो इन्सान जुमानतहै की जान वगैरह को खतरे में डाले

ऐसे फ़ैल से ज़रर क़ाबिल क़ैद शश माह हर मिन दोनों किस्मों मेंसे स्ट्रेट मेज़ीडेंसी एक किस्मकी या या मिलस्ट्रेट पांच सी रूपया दर्जह अव्वल नुर्माना या दोनों या दर्नह दोम-

ऐसे फैल से ज्रर शदीद पहुंचना जो इन्सानकी जात वगैर ह को खतरह में डाळे-

केंद दो साला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी एक हजार रुपया जुमीना या दोनों

# ( मज़|हमत बेजा और हब्स बेजांके बयानमें)

ऐजन

बेजा तौर पर किसी श्रुक्सकी मजाहमत करनी-बेजा तीर पर ऐज़न किसी श्रष्सको हब्स में रखना-

ऐज़न केंद्र महज यक हर मजिस्ट्रेट माह या पांचसीरुपया जुर्माना या दोनों-

यक साला केंद्र मिनस्ट्रेट दोनों किस्मों में से प्रेनीहेंसी या एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट दर्जह एक हनार रुपया अन्वल या दर्जह जुर्माना या दोनों- दोम-

तीन या जियादा ऐन्न दिन तक बेजा तौर पर हब्स में रखना

कैद दो साला दोनों किस्मों मेंस एक किस्मकी और जुर्माना-

द्स (१०) या ऐजन नियादा दिन तक बेजा तीर पर हब्स में रसना-

केंद्र सह साला। भदालत दोनों किस्मोंमें से आहा या मनि एक किस्मकी और स्ट्रेट प्रेज़ीहेंसी या मनिस्ट्रेट दर्जह

| _ |                                                                                                                                     | <u> </u> |                                                                                                   | ( 101)      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | उस शल्सको<br>इन्स बेजा में रखना<br>जिसको निस्वत यह                                                                                  | ऐज़न     | उस केंद्रके अ-<br>छावा जो उस जुर्म<br>के वास्ते इस मज-                                            |             |
|   | इल्म हो कि उसकी<br>रिहाई का हुक्मनामा<br>सादिर हो चुका है-                                                                          |          | मूअ की किसी दूसरी<br>दफ़ह की रूसे मुक्रेर<br>है दोनों किस्मोंमें से<br>एक किस्मकी कैद<br>दो साला- | ·           |
|   | ्युफिया हब्स<br>वेजा में महबूस<br>रसना-                                                                                             | ऐज़्न    | ऐज़न                                                                                              | ऐज़न        |
|   | माल का इस्तैमाल<br>बिल्जब करने<br>या किसी फ़ैल ना<br>जायज़ पर मजबूर<br>करनेकी गृरज़ से<br>इब्स बेजामें रखना—                        | ऐज़न     | कैद सह साला<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना                                   | ऐज़न        |
|   | इक्रार या ख्बर<br>का इस्तहसाल बिल्<br>जब करने या माल<br>वगैरहके वापस कर<br>देने पर मजबूर कर-<br>नेकी गृरज से इब्स<br>बेजा में रखना— | ज्मानतहे | कैद सह साळा<br>देानों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना—                                 | आ्छा या मनि |

#### (२०२)

# मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

# (जब्र मुजर्मानह और हमलाके बयान में )

| सक्त इश्ताल कृषिल केंद्र सह साला हर मिल<br>तिवेक अलावह दूसरे<br>तीर पर हमला करना<br>या जब मुजर्माना का<br>अमल में लाना—<br>किसी सकीरी<br>मुलाजिमको अपनी<br>विदमत करने से कृषिल केंद्र दो साला दोनों मिजिस् | ट्रेट<br>या<br>दर्जह |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| तौर पर हमछा करना या जब मुजर्माना का अमछ में छाना—  किसी सर्कारी ऐज़न क़ैंद दो साछा दोनों मिजिसे मुळाजिमको अपनी                                                                                             | या<br>दर्जह          |
| या जब मुजर्मानः का पांच सौ रुपया अमल में छाना— जुर्माना या दोनों— किसी सकीरी ऐज़न क़ैंद दो साला दोनों मिजिसे मुलाज़िमको अपनी क़िस्मों भेंस एक मेज़िंडेंसी                                                  | या<br>दर्जह          |
| अमल में छाना— जुमीना या दोनों—<br>किसी सकीरी ऐजन क़ैंद दो साछा दोनों मिनिस्<br>मुलाजिमको अपनी किस्मों भेंस एक मेजीडेंसी                                                                                    | या<br>दर्जह          |
| किसी सर्कारी ऐज़न क़ैड़ दो साछा दोनों मिजिस<br>मुळाज़िमको अपनी क़िस्मों भेंस एक मेज़िडेंसी                                                                                                                 | या<br>दर्जह          |
| मुळाजिमको अपनी किस्मों भेंस एक प्रजीडिसी                                                                                                                                                                   | या<br>दर्जह          |
| मुळाजिमको अपनी किस्मों भेंस एक प्रजीडिसी                                                                                                                                                                   | या<br>दर्जह          |
| ि पार्च मानिस्टेंट                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                            | टजेह                 |
| डराकर बाज रखने या दोनों- अञ्बलया                                                                                                                                                                           | , 2 , 4              |
| के छिये इमछा करना दोम-                                                                                                                                                                                     |                      |
| या जब मुजर्माना                                                                                                                                                                                            |                      |
| काममें लाना-                                                                                                                                                                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                            | _                    |
| किसी औरतकी एजन ऐज़न ऐज़न                                                                                                                                                                                   | 1                    |
| इफ्फ्त में खळळ                                                                                                                                                                                             |                      |
| डाछनेकी नियतं से                                                                                                                                                                                           |                      |
| हमला करना या                                                                                                                                                                                               |                      |
| जत्र मुजर्माना अमळ                                                                                                                                                                                         |                      |
| में छाना-                                                                                                                                                                                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                            |                      |
| सस्त और नाग- ऐज़न कैंद दो साला ऐज़न                                                                                                                                                                        | न                    |
| हानी इरताळ तबाके दोनों किस्मोंमें से                                                                                                                                                                       |                      |
| अळावा दूसरी हाळत एक किस्मकी या                                                                                                                                                                             |                      |
| में किसी शरूस पर जुर्माना या दोनों-                                                                                                                                                                        |                      |
| उसको वे हुर्मत करने                                                                                                                                                                                        |                      |
| की नीयत से हमछा                                                                                                                                                                                            |                      |
| कर्ना या जब मुज-                                                                                                                                                                                           |                      |
| र्माना अमल में लादा                                                                                                                                                                                        |                      |

| किसी ऐसे माछ          | काबिछ     | ऐज़न                  | हर मजिस्ट्रेट |
|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| के सक्षि इतकाब        | ज्मानत न- |                       |               |
| के इकदाम में हमछा     | हीं है    |                       |               |
| करना या जब मुज-       |           |                       |               |
| र्माना अमलमें लाना    |           |                       |               |
| जिसको कोई शस्स        |           |                       | j             |
| पहने या छिये 'हुएहो-  |           |                       |               |
| किसी शख्स को          | कृषिङ     | केंद्र यक साला        | ऐजन           |
| बेजा तौर पर हब्स      | ज्मानतह   | दोनों किस्मों मेंसे   | 74            |
| करने के इकद्। ममें ह- |           | एक किस्मकी याएक       |               |
| मळा करना या जन        |           | हजार रुपया जुर्मा-    |               |
| मुजर्माना काममें      |           | नाया दोनों            |               |
| ळाना—                 |           | ,                     |               |
| सख्त और नाग           | ऐज़न      | क़ैद महज यक           | ऐज़न          |
| हानी इश्ताळ तबा       | 1         | माह या दोसी रुप       |               |
| के हाछतमें हमछा       |           | या जुर्माना या दोनों- |               |
| करना या जब मुज-       |           |                       |               |
| मीना अमछ में          |           |                       |               |
| छाना-                 |           |                       |               |

# (इन्सानको छेभागने या जबरन् बहका छेजाने और गुछाम बनाने और व जब्र मेहनत छेनेके बयानमें )

| इन्सानको<br>भागना—                                  | क्रे | काबिछ<br>ज्ञानत न<br>हीं है- | कैद हफ्त साछा<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुर्माना-     | अदाखत<br>भाखा या मनि<br>स्ट्रेट भेजीडेंसी<br>या मनिस्ट्रेट<br>दर्जंह अव्वळ- |
|-----------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| कृतक अम्द<br>िये इन्सानको<br>भागना या बहका<br>नाना- | छे   |                              | हब्स द्वाम ब<br>अबूर दर्भाय शोर<br>या केद सख्त दह<br>साळा और जुर्भाना— | अदालत                                                                       |

| <del></del> |                                    |                 |                      |                      |
|-------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|             | किसी शल्सको मु-                    | ्रे <b>ग्</b> न | केंद्र हफ्त साळा     | ऐज़न                 |
|             | रुका और बेजा तीर                   |                 | दोनों किस्मोंमें से  |                      |
|             | पर हब्स करनेकी                     |                 | एक किस्मकी और        |                      |
|             | नीयतसे हे भागना                    | r               | जुर्माना-            |                      |
| 1           | या बहका छेजाना-                    | -[              |                      |                      |
|             | किसी औरतको                         | ऐज़न            | कैद दह साळा          | <b>ऐ</b> ज् <b>न</b> |
|             | अज़द्बाज पर मज-                    |                 | दोनों किस्मों मेंसे  | ••                   |
| 1           | बूर करने या उसको                   |                 | एक किस्मकी और        |                      |
|             | खराब वगैरह करा-                    |                 | जुर्भाना-            |                      |
| j           | नेके छिये छे भाग-                  |                 |                      |                      |
|             | नाया बहका छे                       |                 |                      |                      |
|             | नाना-                              |                 |                      |                      |
|             | किसी शक्स की                       | ऐज़न            | ऐज़न                 | ऐज़न                 |
|             | जरर शदीद पहुँचाने                  | -               |                      |                      |
| 1           | या गुळाम वगैरह                     |                 |                      |                      |
|             | बनानेक छिये छे                     |                 |                      |                      |
|             | भागना या भगाछे                     |                 |                      |                      |
| ĺ           | जाना                               |                 |                      |                      |
|             | छे भागे हुये श-                    | ऐज़न            | वहीं सन्। जो         | ऐनन                  |
| 1           | रूसकी छिपाना या                    |                 | इन्सानको लेभागने     | • • •                |
|             | इब्समें रखना-                      |                 | या भगा छेजाने के     |                      |
|             |                                    |                 | छिये मुक्र्र्हे-     |                      |
|             | किसी तिफ़ल को                      | ऐजुन            | केंद्र हफ्त साळा-    | ऐज़न                 |
|             | उसके बदन परसे                      | ••              | दोनें। किस्मों भेंसे | ***                  |
|             | माळ मन्कूला के छेने                |                 | एक किस्मकी और        |                      |
|             | की नीयतसे छेभागना                  |                 | जुर्माना—            |                      |
|             | याभगा छे जाना-                     |                 |                      |                      |
|             | किसी शुक्स को                      | काबिछ           | ऐज़न                 | ऐज़न                 |
|             | गुळामक तौर पर                      | ज्मानतहे —      |                      | -                    |
|             | खराद करना या                       |                 |                      |                      |
|             | उसको अपने कृडा-<br>हसे अछहदा करना- |                 |                      |                      |
|             | वय अकर्षा करना-                    |                 |                      |                      |

|                   |           |                                       | 7                                 |
|-------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| आदतत् गुळामों-    | काबिल     | हब्स द्वाम ब                          | ऐज़न                              |
| का कारोबार करना-  |           | अबूर द्यीय शोर या                     |                                   |
|                   | नहीं है-  | क़ैद दह साला दोनों                    |                                   |
|                   |           | किस्मों मेंसे एक                      |                                   |
|                   |           | किस्मकी और जुर्मा-                    |                                   |
|                   |           | ना—                                   |                                   |
| नाबाछिग्को फ़ैळ   | ऐज़न      | केंद दहसाछा                           | अदालत आ-                          |
| शनियांकी ग्रज्से  |           | दोनों किस्मों मेंसे एक                | छा या मिनस्ट्रेट                  |
| बेचना या उज्रत पर |           | किस्मकी और जुर्मा                     | नगावता या                         |
| बेचना-            |           | ना या दोनों—                          |                                   |
| नाबाछिग्को        | ऐज़न      | <b>ऐ</b> ज् <b>न</b>                  | अव्व <b>ळ</b> —<br>ऐज़न           |
| फ़ैल शनियां की    |           | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 7.7.4                             |
| गरज से खरीदना     |           |                                       |                                   |
| या कड़ो में छाना- |           |                                       |                                   |
| बतौर नाजायज्      | क्।बिछ    | केंद् यक साळा                         | हरमजिस्ट्रेट                      |
| मेहनत करने पर     | जमानत है- |                                       | , , , , , ,                       |
| मजबूर करना-       |           | एक किस्मकी और                         |                                   |
|                   |           | जुर्माना या दोनों-                    |                                   |
|                   |           | <u> </u>                              |                                   |
|                   | (ज़िनाबिर | जब्र )                                | The American International Prints |
| अगर मई अपनी       | काबिछ     | हब्स द्वाम ब                          | <b>अदा</b> ळत                     |
|                   |           | अबूर दर्याय शोर                       | <u> </u>                          |
| करे-              |           | या क़ैद दह साछा                       | : I                               |
|                   |           | दोनों किस्मों मेंस                    | 1 1                               |
|                   |           | एक किस्मकी और                         |                                   |
|                   |           | जुर्माना-                             |                                   |
|                   |           | · · ·                                 |                                   |
| किसी और सूरत      | क्बिक     | ऐज़न                                  | ऐज़न                              |
| <b>મેં</b>        | जमानत     |                                       | ·                                 |
| ·                 | नहीं है   |                                       |                                   |
|                   | , ,       |                                       |                                   |

# (२०६) मजम्आजाफतहफौजदारी।

# ( उन जुर्में कि बयानमें जो ख़िलाफ़ वज़े फितरी हैं )

| काबिछ ज़<br>मानत नहीं<br>है— | हब्स द्वाम व अबूर<br>दर्याय शोर या केंद्र<br>द्हसाछा दोनों किस्मों<br>मेंसे एक किस्मकी<br>और जुर्माना—                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                         | ग बयान।                                                                                                                                                                                                        |
| ऐज़्न<br>ऐज़्न               | कैद सह साळा दोनों<br>किस्मों मेंसे एक<br>किस्मकी या नुमीना<br>या दोनों<br>केद हफ्त साळा दोनों<br>किस्मों मेंसे एक कि<br>स्तकी और नुमीना | इरमानिस्ट्रेट<br>ऐज़न                                                                                                                                                                                          |
| <b>ऐज़न</b><br>ऐज़न          | हेज़न<br>केंद्र सस्त्त दो<br>साळा और जुमीना—                                                                                            | अदाखत<br>अखा या मिन-<br>स्ट्रेट मेन्।हेंसी<br>या मिनस्ट्रेट<br>दर्जह अन्वक या<br>दर्जेह दोम-<br>अदाखत<br>आजा-                                                                                                  |
|                              | मानत नहीं<br>है-<br>बह्दपत<br>माळसे र्<br>ऐज़न<br>ऐज़न                                                                                  | मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना—  बिहफ्तदहम्  माठसे मुताछिकहें सिक्वि  ऐजन केंद्र सह साळा दोनों किस्मों मेंसे एक कि स्वकी और जुर्माना—  ऐजन केंद्र इपत साळा दोनों किस्मों मेंसे एक कि स्वकी और जुर्माना—  ऐजन एजन |

| नृसे हळाकत या                  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| न्रर या मन्।हमत                |  |  |  |
| बा इछाकत या जुरर               |  |  |  |
| बा मज़ाहमत की                  |  |  |  |
| तख्वीफ़ का बाअस                |  |  |  |
| होनेकी तैयारी करके             |  |  |  |
| सिक् करना-                     |  |  |  |
| ( उस्तरणास विस चराके स्थानों ) |  |  |  |

### ( इस्तइसाछ बिछ जब्रके वयानमें )

|                     |            | والمعارب والمراجع والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك والمتارك وال | <del></del>                  |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| इस्तहसाळ बिल-       |            | केद सहसाळा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| जब-                 | ज्मानत है। | दोनों किस्मों मेंस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अ्छि। या मुनि-               |
|                     |            | एक किस्मकी या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्ट्रेट मेजींड्सी            |
|                     |            | नुर्माना या दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | या मानस्ट्रट                 |
|                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दर्जह अव्वल<br>या दर्जह दोम— |
| इस्तहसाळ बिळ-       | ऐजन        | केंद्र दो साला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | या दणह दाम-<br>ऐजन           |
| जबके इतकाबक         | \ ·        | दोनों किस्मों भेसे एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| लिये किसी शल्सको    |            | किस्मकी या जुमीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| नुक्सान पहुँचाने का | 1          | या दोनों-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | }                            |
| ख़ीफ़ दिलाना या ऐसे | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 1 -                 | 1          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ì                            |
| ख़ौफ़ दिलानेका इदाम |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| करना-               | कंगक्रिय = | \$2 22 mm >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अदालम                        |
| क्सा शल्सका         | 11140 1-   | केंद्र दह साला दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | आला-                         |
| हळाकत या ज्रर       | भागत नहा   | नों किस्मोमेंसे एक-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11:01                        |
| शदीदकी तख़नीफ़के    | 1          | किस्मकी और जु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                            |
| ज़रिए से इस्तह      |            | र्माना—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| साल बिलनब           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| इस्तइसाळ विस्र      | ऐज़न       | केंद्र हफ्त साछा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ऐजन                          |
| जबके इर्तकाबके      | i          | दोनों किस्मों मेंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| ढिये किसी शस्सको    | '          | एक क्रिस्मका और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| इळाकत या ज़रर       | 1          | जुर्माना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

श्दीद्की तख्वीफ़् या उस तखवीफ़्का इक्दाम—

ऐसे जुर्मकी तो हमत छगानेकी ध-मकीसे इस्तहसाछ बिछन करना जि सकी सज़ा मौत या ह=स दवाम बअबूर द्याय शांर या केंद्र दह साछा मुकर्र हो

केंद दह साला ऐज़न दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुमीना—

अगर ऐसे जुर्मकी इतहाम की तख़वीफ़ दीजावे तो ख़िलाफ़ वज़ै फ़तरीहो-

एज्न

ऐजन

हब्स दवाम सभ बूर दर्याय शोर-

ऐन्न

इस्तहसाछ बिल् ज ब्रेक इर्तकाबकी ग्रज् से किसी शल्सके ऐसे जुर्मके इतहाम की तख़बीफ़ देना जि सकी सज़ा मौत या हन्स दवाम बअबूर दर्भाय शोर या केंद्र दह साछा हो—

ऐज़न

क़ैद दह साछा दोनों क़िस्मों में से एक क़िस्मकी और जुर्माना—

ऐज़न

अगर वह जुर्म | ऐज़न ख़िलाफ़ वज़इ फ़त-री हो

हब्स द्वाम बमबू र दर्याय शोर—

ऐज़न

#### हिस्सइअव्वल ।

# (सिक्रां बिछजब व डकेतीके बयानमें)

| ,          |                      |        |                         |                   |
|------------|----------------------|--------|-------------------------|-------------------|
|            | सिक्विलज्ब           | ऐज़न   | के़द सरुतदह सा-         | <b>अ</b> दालत्ञा  |
|            |                      |        | ळा और नुर्माना—         | छा या मनिस्ट्रेट  |
|            |                      |        |                         | प्रेज़ीडेंसी या म |
|            |                      |        |                         | निस्ट्रेट दर्नह   |
|            |                      |        |                         | अञ्बल-            |
|            | अगर सिक् बिल         | ऐज़न   | केंद्र सरुतचहार         | ऐजुन              |
| ল          | वका इर्तकाबमावेंग    | 7:1    | दह साढा और जु-          | <b>\</b> ·        |
| <b>E</b> 1 | बवतलूअ आफ़ताब        |        | मीना-                   |                   |
| E 1_       | सीशारअ आमपर          |        | Altu                    |                   |
| <b>2</b> 1 | व्यानाय-             |        |                         |                   |
|            | सिर्का बिळजब         | ऐजन    | केंद्र सख्त इपत         | ऐज़न              |
| à          | इतकाबका इक्-         | 6.21.4 | साला और जुर्माना        | \ \ \ \ \         |
|            | म्यागायमा रहा।<br>मन |        | 41.41                   |                   |
| 141        |                      |        |                         | >                 |
|            | वह शस्स जोसि-        | ऐज़न   | इब्स द्वाम ब            | ऐज़न              |
| <b>a</b> : | विछजनके इर्त-        |        | अबूर दर्याय शोर         |                   |
| B :        | व या इर्तकावके       |        | या केंद्र सरूत दह       |                   |
|            | ह्दाम् में बिलाराद्ह |        | साला और जुर्माना        |                   |
| <b>S</b>   | सीका न्रर पहुं-      |        |                         |                   |
| • :        | निया कोई दूसरा       |        |                         |                   |
| <b>3</b> ' | ल्स जोउस सिक्री      |        |                         |                   |
| वि         | ळजब में ताळुक        |        |                         |                   |
| रव         | <b>न्खे</b> −        |        |                         |                   |
|            | डकैती-               | ऐज़न   | ऐजुन                    | अदाखत आछा         |
|            | डकैतीमें कतळ         |        |                         |                   |
| 227        | F3-                  | ऐज़न   | मौत या हब्स             | ऐजन               |
|            | •                    |        | द्वाम व अबूर द्याय      |                   |
|            |                      |        | शोर या केंद्र सख्त      | ,                 |
|            | ·                    |        | दह साला और जु-<br>मीना- |                   |
| <u> </u>   |                      |        | गान!—                   |                   |

|                       |              | 1                  | <u> </u>  |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|
| बाअस हळाकत            | काबिक        | केद सरूत जिस       | अदालत आला |
| होने या ज़रर शदीद     | ज़म।नत       | की मयाद सात बरस    |           |
| पहुंचानेके इक्दाम     | नहीं हैं-    | से कम नहो—         |           |
| के साथ सिकी बिछ       |              |                    |           |
| जब या डकैती-          |              |                    |           |
| इरबए मोहालिक          | ऐज़न         | ऐङ्ग्रन            | ऐज़न      |
| से मुसछाह होने की     |              |                    |           |
| हालत में सिक्न बिल    |              | ,                  |           |
| जब या डकैतीके इर्त    |              |                    |           |
| काब का इक्दाम-        |              |                    |           |
| डकैतीके इर्तका-       | ऐज्नं        | केंद्र सस्त दह     | ऐज़न      |
| बके छिये तैयारी       |              | साळा और जुर्माना   |           |
| करना-                 |              |                    |           |
| ऐसे अशखासकी-          | ऐज़न         | हब्सद्वाम बअ-      |           |
| नमाअतके साथ ताझु      |              | बूर दर्याय शोर या- |           |
| क रखना जो आदतन्       |              | केद सरूत दृह साला  |           |
| इर्तकाब डकैतीके       |              | और जुर्माना-       |           |
| वास्ते बाहम इतहाद     |              |                    |           |
| रखतेहीं-              |              |                    |           |
| ऐसे अशखास की          | <b>ऐज़</b> न | क़ैद सरूत हफ्त     |           |
| आवरा नमाअतका          |              | साला और जुर्माना-  |           |
| शरीक़होना जो आद       |              |                    |           |
| तन् इर्तकाब सिक्री के |              |                    |           |
| छिये मिछाप रस्रते     |              |                    |           |
| ₹-                    |              |                    |           |
| मिन् जुमला उन         | ऐज़न         | ऐज़न               | ऐजन       |
| पांच या जियादा आद     |              |                    |           |
| मियोंके होना जो ड-    |              |                    |           |
| कैतीके इर्तकाबके      |              |                    |           |
| छिये मुनतमा हुये      |              |                    |           |
| हों-                  |              |                    |           |

# ( मालेक तसर्रफ़ बेजा मुजर्मानहके बयानमें )

ऐज़न

बद दयानती से काबिल ज़ केंद्र दो साला हरमानस्ट्रट मालमन्तूला का तसर्र मानत है- दोनों क़िस्मों मेंसे फू बेजा करना या एक किस्मकी या उसको अपने काम जुर्माना या दोनों-में छाना-

बद् द्यानती से यह जानकर किसी मालका तसरफ़ बजा करन<sup>1</sup> कि वह माल किसी मुतवफुफ़ीकी वफ़ातके वक्त उसके कुड़ाह में था और उसके बाद किसी ऐसे शख्सके कजह में नहींरहा जो का नूनन् उसको छेनेका मुस्तहकह—

अगर नुर्भ मन कूर शल्स मुत्ब-फ़्फ़ोके किसी मुतस दी या मुळाजिमसे सरज्द हो-

केंद्र सह साला अदालतआ दोनों किस्मों मेंसे छा या मनिस्ट्रे एक किस्मकी और **मेज़ीडेंसी** नुमाना मनिस्ट्रेट जिह्रअन्वळ या द्रजेह दोम-

कैद इफ्त साला एजन दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जु॰ र्माना

# ( ख़्यानत मुजर्मानहकेचयानंम )

ऐजन

काबिल केंद्र सह साला ख्यानत मुजमी-दोनों किस्मों मेंसे आ्छा या मुनि नह-जुमानत नहीं है एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों-

अदालत स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी या मनिस्ट्रेट दर्नह अव्वस्र या द्रजेह दोम ऐजन

किसी बुरंद्ए माल या घाटवाल वगैरह की तरफुसे खयानत मुजर्माना-

केद हफ्त साला अदालत आला दोनों किस्मों मेंसे या मजिस्ट्रेट एक किस्मकी और मेज़ीहेंसा या मानिस्ट्रेट दर्जह जुर्माना— अठवल-

फसे खयानत मुज-र्माना-

किसी मुत्सद्दी काबिल केंद्र हफ्त साला अदालत आला या मुलाजिमकी तर- जमानतनहीं दोनों किस्मों मेंसे या मजिस्ट्रेट एक किस्मकी और मेजीडेंसी या मनिस्ट्रेट दर्जह जुर्माना-अञ्बल या दर्जह

दोम-

किसी मुळाजिम सकारी या महाजन या सौदागर या कारं दा वगैरहकी तरफुसे खयानत मुजरमाना

हन्स द्वाम ब अदालत अबूर द्याय शार या आछा या मजि-क़ेद दह साळा दोनां स्ट्रेट भेज़ीडेंसी किस्मों मेंसे एक कि या मजिस्ट्रेट स्मकी और जुमोना दर्जह अव्वळ-

### ( माल मसह्का छेनेके बयानमें )

ऐन्न

माल मसहकाको | काबिल नमा 🏻 क़ैद सहसाला दानों बद द्यानता से छेना-

अदालतआ मसरूका जानकर नत नहीं है इस्मों मेंसे एक छाया मिनस्ट्रेट किस्मकी या जुर्माना मेजीहेंसी या दोनों-मनिस्ट्रेट दर्भह अव्वल या दर्ज

ह दोम-

एज़न बद् द्यानती से माल मसरूकांको यह जानकर छेना कि वह डकैतीसे हासिक किया गयाहै-

हब्स दवाम बअबूर अदालत आला द्यीय शोर या कैंद सरूत दह साला और जुमोना-

| भादतन् माछ                          | काबिळ जमा         | हब्स द्वाम बअ-            | अदालत आळा                                      |  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--|
| मसरूकाका छेनदेन                     | नत नहीं है        | बूर दर्याय शोर या         |                                                |  |
| करना                                |                   | केद दह साला दोनों         |                                                |  |
|                                     |                   | किस्मों मेंसे एक          |                                                |  |
|                                     |                   | क्रिस्मकी और जुर्माना     | 1                                              |  |
| माळ मसह्रकाके                       | ऐज़न              | केद सह साला               | अदाळत भा                                       |  |
| छिपाने या अछहदा                     |                   | दोनों किस्मों भेंसे       |                                                |  |
| करने में यह जान-                    |                   | एक किस्मकी या नुर्भा      | 1                                              |  |
| कर कि वह मसरूका                     |                   | ना या दोनों-              | या मिनस्ट्रेट                                  |  |
| है मद्द देना-                       |                   |                           | दर्जह भव्वळ                                    |  |
|                                     |                   | ,                         | या दर्जहदोम-                                   |  |
| ( दुगुिक वयानमें )                  |                   |                           |                                                |  |
|                                     | द्शाक वय          | 174 /                     |                                                |  |
| दगा दही-                            | काबिक             | केंद्र यक साला            | मजिस्ट्रेट प्रेज़ीडें                          |  |
| ·                                   | ज्ञमानत है-       | दोनों किस्मों भेंसे एक    | सी या मानिस्टेट                                |  |
|                                     | ,                 | किस्मकी या जुर्माना       | दर्जह अञ्बल्ल या                               |  |
|                                     |                   | या दोनों                  | दर्जह दोम                                      |  |
| उस शल्सको द्गा                      |                   | केद सह साळा               |                                                |  |
| देना निसके हकूक की                  |                   | दोनों किस्मों भेंसे       | • •                                            |  |
| हिफाजन कानूनन्                      |                   | एक किस्मकी या             | •                                              |  |
| या अजरूय महायदा<br>कानूनी मुजारेमपर |                   | जुर्माना या दोनों-        | मिनस्ट्रेट दर्नह                               |  |
| वाजिव हो-                           |                   |                           | अन्बल या दोम                                   |  |
| दूसरा श्रूक्स बन                    | ऐज़न              | ऐज़न                      | ऐज़न                                           |  |
| कर दृगा करना-                       | 2.1.1             |                           | 4.14                                           |  |
| दगाके जरिएसे                        | कृाबिछ            | केद इपत साछा              | अदालत आला                                      |  |
|                                     |                   |                           | 1 1100                                         |  |
| किसीशक्सको बराह                     | 1 -1 -11 -1 -1 -1 |                           |                                                |  |
| किसीशस्सको बराह<br>वददयानती माछ हवा |                   | एक किस्मकी और             | प्रेजीदेंसी या                                 |  |
| वद्द्यानती माछ इव                   | T                 | एक किस्मकी और             | प्रेज़ीडेंसी या                                |  |
| वद्द्यानती माछ इव                   |                   | एक किस्मकी और<br>जुर्माना | प्रेज़ीडेंसी या<br>मजिस्ट्रेट दर्जह<br>अञ्बद्ध |  |

### मजमूआजाब्तहफीजदारी।

### ( फ़रेब आमेज़ व सीकों और मालको फ़रेबन् कडोसे अलहदा करनेके बयानमें )

| माळ वंगैरह को       | काबिल      | क़ैद दो साछा        | मिनस्ट्रेट     |
|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| कर्ज़ स्वाहोंमें तक | ज्मानत है- | दोनों किस्मों मेंसे | मेज़ीडेंसी या  |
| सीम होनेसे रोकनेके  |            | एक किस्मकी या       | 1 1            |
| छिये मुंतिकळ या     |            | जुर्माना या दोनों-  | अव्वल या दर्ज- |
| मख़फ़ी वगैरह कर-    |            |                     | ह दोम-         |
| ন—                  |            |                     |                |
| ऐसे दीन या          | ऐज़न       | ऐज़न                | ऐज़न           |
| मतालबाका फरेबन्     |            |                     |                |
| कर्ज ख्वाहोंको मय्य |            |                     |                |
| स्सर आनेसे रोकना    |            |                     |                |
| नो मुनरिमका याफ्    |            |                     |                |
| तनीहो-              |            |                     |                |
| , फ़रेबन ऐसे        | ऐज़्न      | ऐज़न                | ऐजन            |
| वसीके इन्तकाळका     |            |                     | •              |
| मुकम्मिल करना जि-   |            |                     |                |
| समें मावजाका झूठ    |            |                     |                |
| बयान मुन्दर्ज हो-   |            |                     |                |
| फरेबसे अपनी या      | ऐज़न       | ऐज़न                | ऐज़न           |
| शक्स गैरकी जाय-     |            | 1                   |                |
| दादको मुंतिकछ या    |            |                     |                |
| मख्फ़ी करना या      | t          |                     |                |
| उसमें मदद देना या   |            |                     |                |
| बराह बद द्यानती     |            |                     |                |
| किसी मताळबा दावे    | •          |                     |                |
| सं जो मुनरिम का     |            |                     |                |
| याफ़तनीहो दस्त      |            |                     |                |
| क्श होना—           |            | ,                   |                |

# हिस्सहअञ्वल।

# ( नुकसान रसानीके वयानमें । )

|                                      | ù         | क़ैद सह (३)           | हर मिनस्ट्रेट    |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| नुक्सान रसानी                        | एजन       | माह दोनों किस्मों में |                  |
|                                      |           | से एक किस्मकी या      |                  |
|                                      |           | जुर्माना या दोनों-    |                  |
|                                      | ے۔        | केंद्र दो साला        | मानिक्रेंग्र मे- |
| नुक्सान रसानीके                      |           | दोनों किस्मों भेंसे   |                  |
| जरिए से पचासरुपेय                    | ज्मानत इ- | एक किस्मकी या         |                  |
| तक या उससे                           |           | जुर्माना या दोनों-    | व्वछ या दर्जह    |
| ज़ियादा नुक्सान पहुँ                 |           | 3.1                   | दोम-             |
| चानाः-                               | ऐज़न      | ऐजन                   | पान<br>ऐज़न      |
| द्स या ज़ियादह                       | dain      | 1 331                 | 7.1.1            |
| की माछियतके छिये<br>किसी हैवानके मार |           |                       |                  |
| डाळने या जहर देने                    | 1         |                       |                  |
| या उसको या                           | 1 '       |                       |                  |
| उसके किसी अनुको                      | i.        |                       |                  |
| बिकारकरनेसे नुकुसान                  | •         |                       |                  |
| रसानी                                |           |                       |                  |
| किसी दाथी य                          | ·         | के भंज गाम            | সহারর সামা       |
| ſ .                                  | 1         | दोनों किस्मों में से  | अद्राह्मत अहा    |
| जिंट या बोड़े बगैरह                  | 4         | एक किस्मकी य          |                  |
| को कितनीही मा                        | 1         | 1                     |                  |
| छियतका है। य                         | }         | जुमीना या दोनों       | अञ्बल या द-      |
| किसी और हैवानके<br>जिसकी माछियत      | 1         |                       | र्नह दोम-        |
| ŧ                                    | •         |                       | 16 311           |
| प्चास या उससे ज़ि                    | ł .       |                       |                  |
| यादा हो मारडाल                       | 1         |                       |                  |
| या ज़हर देने य                       | . 1       |                       |                  |
| उसके किसी अजूव                       | 1         |                       |                  |
| विकारकरने से नुक्                    | ;-        |                       |                  |
| सान रसानी                            |           | (                     | 1                |

|                     |           |                                       | -                        |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| उस पानीका ज़्ली     | ऐज़न      | ऐज़न                                  | ऐज़न                     |
| राकम कर देनेसे      |           |                                       |                          |
| नुकसान रसानी जो     |           |                                       |                          |
| न्राअत वगैरहके      |           |                                       |                          |
| कामों के छिये हो,   |           |                                       |                          |
| किसी शरह आम         | ऐज़न      | ऐज़न                                  | ऐज़न                     |
| या पुछ या द्यी या   |           |                                       |                          |
| नदी छायक रवानगी     |           |                                       |                          |
| किश्तीको नुकुसान    |           |                                       |                          |
| पहुंचाने और उसको    |           | ,                                     |                          |
| ऐसा करदेने से नुकृ- |           |                                       |                          |
| सान रसानी कि वह     |           |                                       | :                        |
| सफर करने या माळ     |           |                                       |                          |
| छ जानेके छियेगुजर   |           |                                       |                          |
| के काबिळ नरहे या    |           |                                       |                          |
| कम मामून होनाय      |           |                                       | अदाकत आ-                 |
| सैळाव बहाने या      |           | 1 67 11 4146                          | <b>छा या म</b> जिस्ट्रेट |
| किसी वद्री भाम का   | ज्मानत ह- | दोनों किस्मों मेसे एक                 | <b>भेज़ीडेंसी</b> या     |
| पानी रोक देनेसे     |           | किस्मकी या जुमीना                     |                          |
| जिससे खिसारा पहुं-  |           | या दोनों-                             | अञ्बल या द-              |
| चताहो नुक्सान       |           | ·                                     | र्जह दोम-                |
| रसानी-              | >         | केट साम राजा                          | अलावन भाग                |
| किसी ढाईट हीस       | i .       | क़ैद इपत रु।छा<br>दोनों किस्मों मेंसे | अनेकिय योका              |
| या निशान समुंदरी    |           | एक किस्मकी और                         |                          |
| को तबाह करने या     |           | जुमीना-                               |                          |
| उसका मौका बदछने     | 1         | ुनाया-                                |                          |
| या उसके। किसी क-    | 1         |                                       |                          |
| दर बेकार करदेने या  | i         |                                       |                          |
| झूठी रोशनी दिखा-    |           |                                       |                          |
| नेके ज़रिए से नुक़- |           |                                       |                          |
| सान रसानी-          | 1         |                                       |                          |

| ज़मीनके निशान<br>को जो सर्कारी<br>हुक्म से कायम हुआ<br>हो तबाह करने या<br>उसका मौका वगैरह<br>बद्छनेके ज़रिएसे<br>नुक्सान रसानी—                                | <b>ऐज़</b> न        | केंद्र एक साळा<br>दोनों किस्मों मेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—                           | <b>मेज़ीडेंसी</b> या |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| बज़िरए आग या भक् से उड़जाने वाळी शैंक या उससे ज़ियादा का नुकसान करनेकी नीयतसे नु- कसानरसानी करना-                                                              | ऐजृन                | कैद हफ्त साळा<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुमीना—                                       |                      |
| या दरसूरत पैदा- वार ज्राअतके १०) रूपये या उससे जि- यादा का नुक्सान करना बज़िरए आ- ग या भक्से उड़जाने वाळी शैंक मकान व- गैरह तबाह करने की नीयतसे नुक्सान रसानी— | ज़ुमानत<br>नहीं है— | हब्स द्वाम व<br>अबूर दर्याय शोर<br>या के दह साछा<br>दोनों किस्मों भेंसे<br>एक किस्मकी आंर<br>जुर्माना— |                      |
| नुक्सान रसानी इस नीयतसे कि कोई पटा हुवा मुर- कवतरी या ऐसा मुरक्कव तरी नो ५६०ऽ मन बोझ उठाता हो तबा या कम मामून हो जाय-                                          |                     | केंद्र दह साला<br>दोनों किस्मोंमेंग्रे एक<br>किस्मकी और<br>जुर्माना-                                   |                      |

| नुक्सान मुत्र<br>करह दफे मुठहका<br>बिछ अजब कि उस<br>का इर्तकाव आग या<br>किसी भक्से उड़<br>जानेवाळे मअहे के<br>ज़रिएसे किया |                             | हन्स द्वाम ब<br>अबूर द्यायशोर या<br>केद दह साछा दोनों<br>किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी और जु-<br>माना- |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| सिका वगैरहकी<br>इर्तकाबका नीयत<br>से मरकब तरीको<br>किनारह पर ट<br>कराना-                                                   | ज्मानत<br>नहीं है-          | कैंद दह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे<br>एक किस्मकी और<br>जुमीना-                                      | ्राप् <b>र</b><br>आळा |  |
| हलाकत करनें<br>या ज़रर वग़ैरह<br>पहुंचानेकी तैयारीके<br>बाद नुकसान र-<br>सानी—                                             | ऐज़न                        | कैंद पंज साला<br>दोनों किस्मों में से<br>एक भिस्मकी और<br>जुमीना                                    |                       |  |
| ( मदाख्छत बेजा मुजर्मानाके बयानमें )                                                                                       |                             |                                                                                                     |                       |  |
| मदाख्छत बेजा<br>मुजर्मानह-                                                                                                 | काबिछ<br>ज्मानत <b>है</b> — | दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी या<br>गांचु सी रुपया                                              |                       |  |
| मदाख्छत बेजा<br>बखानह—                                                                                                     | ऐज़न                        | नुर्माना या दोनों केंद्र यक साला दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी या एक हजार रूपया                     | ऐज़न                  |  |

| उस जुर्मके इर्त-     | काबिछ   | हन्स द्वाम ब        | अदालत            |
|----------------------|---------|---------------------|------------------|
| काबके छिये जिसकी     | ज्मानत  | अबूर दर्यायशोर या   | आ्रा             |
| सजा मीत मदाख         | नहीं है | केद सल्त दह साला    |                  |
| छत बेजा बखानह-       |         | और जुर्माना-        |                  |
|                      |         |                     |                  |
| उस जुर्मके इर्त-     | ऐज़न    | केद दह साला         | अदाळत आळा        |
| काबके छिये जिसकी     | •       | दोनों किस्मोंमें से | ET. 1            |
| सजा इब्स द्वाम ब     |         | एक किस्मकी और       |                  |
| अबूर दर्यायशोर है    |         | जुर्भाना-           |                  |
| मद्ख्यत बेजा बसा     |         |                     |                  |
| नह—                  |         |                     |                  |
| वस जुर्मके इत-       | काबिछ   | क़ैद दो साछा        |                  |
| काबके छिये जिसकी     |         | दोनों किस्मों मेंसे | हर मजिस्ट्रेट    |
| सज़ा केंद्र है मदाख- | जमानत ६ | एक किस्मकी और       |                  |
|                      |         |                     |                  |
| ळत बेजा बखानह-       | } _     | जुर्माना—           | AU               |
| अगर वह जुर्म         |         | केंद्र हफ्त साळा    |                  |
| सिक्री हो-           | ज्मानत  | दोनों किस्मों मेंसे |                  |
|                      | नहीं है | एक किस्मकी और       | 1 _              |
|                      |         | जुर्माना-           | स्ट्रेट दर्जह अ- |
|                      |         | <b>!</b>            | व्वलया दर्भह     |
|                      |         |                     | दोम-             |
| ज़रर पहुंचाने या     | ऐजन     | -                   | 2                |
| इमछा करनेकी तैया     | ,       | ऐज़न                | ऐज़न             |
| री करके मदाख्छत      |         |                     |                  |
| बेजा बखानह-          |         |                     | ·                |
|                      |         | 2                   | मिक्स्पेन केले   |
| मख्फी मदाख्छत        | 1       | केंद्र दह साला      |                  |
| बेजा बखानह या        |         | दोनों किस्सों मेंसे | 3                |
| नक्ब ज्नी-           |         | एक किस्मकी और       |                  |
|                      |         | जुर्माना-           | व्वल या दर्जह    |
| .!                   |         | 1                   | दोम-             |

ऐज़न

ऐज़न

काबिल

जमानत

ऐजन

ऐजन

नहीं है-

उस जुर्मके इत-काबके छिये निस की सज़ा कैंद्र हो मख्फी मदाखळत-बेना बखानह या नक् ब जुनी-

अगर वह जुमे सिक्र हो-

ज़रर रसानी या हमला वग़ैरहकी तै-यारी करके मल्की मदाख्छत वेजा ब खानह या नक्ब ज्नी-

मख्फी मदाखळत-बेजा बखानह या नक्बज़नी वक्त शब

उस जुर्मके इर्त-काबके छिये जिस-की सज़ा क़ैद है मख फी मदाख्छत बेजा बखानह या नक्ब-जनी वक्त शब

अगर वह जुर्भ-ऐज्न सिका हो-

केंद्र सह साळा अंदाळत आळा दोनों किस्मों मेंसे या मनिस्ट्रेट मे एक किस्मकी और ज़ीडेंसी या म-निस्ट्रेट दर्नह जुर्माना-अव्वल या दर्जह

दोम-

ऐजन केंद् दह साळा दानों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना-

केंद् दह साला अदालत आला दोनों किस्मों मेंसे या मिलस्ट्रेट एक किस्मकी जुर्माना-

केंद्र सह साळा दोनों किस्मों एक किस्मकी जुमीना-

केंद्र पंज साला दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और नुर्माना-

केद चहार दह साला दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और नुर्माना-

और प्रजिडिसा मिनस्ट्रेट द्र्जेह अन्वल या दर्नह दोम-

अदाकत मेंसे आ़ळा या मनि और स्ट्रेट प्रेज़िंडसी मजिस्ट्रेट दर्भह अञ्बल या द्र्जह दोम-

ऐज़न

एजन

| <br>                 |      |                      |                      |
|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| ज़रर रसानी व-        | ऐज़न | ऐजन                  | अदालत                |
| गैरह की तैयारी       |      | •                    | अाळा या मानि-        |
| करके मख़फी मदा-      |      |                      | स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी |
| ख्छत बेजा बखानह      |      |                      | या मिलस्ट्रेट        |
| या नक्बज्नी वक्त     |      |                      | दर्जह अञ्बळ-         |
| হাৰ-                 |      |                      | 4-16 -1-40           |
| म्ख्फी मदाख्छत       | ऐज़न | इब्स द्वाम ब         | अदालत                |
| बेजा बख़ानह या       |      | अबूर दर्याश्चयोर या  |                      |
| नक्बजनीके इर्त-      |      | केंद्र दह साळा दोनों | •                    |
| काबकी हाळत में       |      | किस्मों भेंसे एक     |                      |
| ज़रर शदीद पहुं-      |      | किस्मकी और जु-       |                      |
| चाना-                |      | मीना -               |                      |
| जो छोग कि            |      | ऐज़न                 | ऐज़न                 |
| नक्षज्नी वक्त श्रेब  |      |                      |                      |
| वगेरह में शरीक हों   |      |                      |                      |
| उनमेंसे किसी एकके    |      |                      |                      |
| हाथसे इछाकत या       |      |                      |                      |
| ज़रर शदीद का         |      |                      |                      |
| सर्ज़द् होना-        |      |                      |                      |
| किसी बन्द किये       |      | क़ैद दो साला दोनों   |                      |
|                      |      | किस्मों मेंसे एक     |                      |
| माळ हो या माळ        | 1    | किस्मकी या नुर्माना  | मज़िस्ट्रेट दर्जह    |
| होनेका गुमान हो      | 1    | या दोनों-            | अन्वस्र या द-        |
| बराइ बद दयानती       | 1    |                      | र्जह दोमं-           |
| तोडकर खोळना या       | •    |                      |                      |
| उसका बंद खाछना-      |      |                      |                      |
| किसी बन्द किय        |      | केंद्र दह साळा       | 1                    |
| हुए ज़र्फ़्को जिसमें | 1    | दोनों किस्मों में से |                      |
| माछ हो या माल        |      | एक किस्मकी या        | स्ट्रेट मेनीडेंसी    |
| होनेका गुमान हो      |      | जुर्माना या दोनों-   | या मनिस्टेट          |
| और उसके पास अ-       | 1    |                      | दर्भह अव्वल          |
| मानतन् रक्ला गया     |      | · ·                  | 1                    |
| <br>हो फरेबन् खोळना- | . [  |                      | या दर्जह दोम-        |
|                      |      |                      |                      |

# बाब हेजदहस्।

# ( उन जुर्मीके बयानमें जो दस्तावेज़ों से और हिर्फ़ा या मिल्कियतके निशानों से मुताछिक हैं।

|   | जाछसाज़ी—            | क्।बिछ-   | कैंद दो साछा          | अ्दाळत आळा   |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|--------------|
|   |                      | ज्मानत है | दोनें। किस्मों में से |              |
|   |                      |           | एक क़िस्मकी या        |              |
|   | >5                   |           | जुर्माना या दोनों-    |              |
| 1 | कोर्ट आफ़नस्टि-      |           |                       | ऐज़न         |
| 1 |                      |           | दोनों किस्मों मेंसे   |              |
| } | गृज् सर्रिश्तह विळा- | हा ई      | एक किस्मकी या जु-     |              |
|   | दत के रजिस्टर वगै-   |           | र्माना                |              |
| 1 | रह मर्तना मुळाजिम    |           |                       |              |
| İ | सकरिं को जाछी        |           |                       |              |
| 1 | बनाना                |           |                       |              |
|   | किसी किफाछ           | ऐज़न      | हब्स द्वाम ब          | ऐज्न         |
| İ | तुळ माळ या वसी-      |           | अबूर दर्याय शोर या    |              |
| ł | यत नामा ऐसी          |           | केद दह साला दोनों     | <b>1</b>     |
| i | दस्तावेज्को जो क-    |           | किस्मों भेंस एक       |              |
| 1 | फ़ाळत नामा स-        |           | किसमकी और नु-         |              |
| 1 | कीरी बनाने मन्तक्छ   |           | मीना-                 |              |
| 4 | करने या रुपये वगैरह  | 1         |                       | 1            |
| 1 | हासिल करने का        | 3         |                       | į            |
|   | इजाजत नामह हो        | l .       |                       |              |
|   | जाळी बनाना—          | 1         |                       |              |
|   | जब कि कफाल           | ऐजन       |                       | Ì            |
|   | तुष्ठमाल गवर्नमेन्ट  | 1         | ऐज़न                  | <b>ऐज़</b> न |
|   | 1.7                  | 1         |                       |              |
| 1 | हिन्द का परामेसरी    |           |                       |              |
| 1 | नोट हो—              |           |                       |              |

#### हिस्सहअव्वल।

दगा दहीकी गरज ऐन्न से जालसाजी- क़ैद इफ्त साछा दोनों किस्मोंमेंसे एक किस्मकी और जुर्माना

ए जन

ऐ जन

किसी शख्स की काबिछ नेकनामी में खळळ जमानत है डाळनेकी ग्रक से जाळी दस्तावेज बना-नाया यह जानकर जाळीदस्तावेज बनाना कि वह उसकी

नेकनामी भें खल ल डालनेके लिये मुस्त

मिछ होगी-

कैंद सह साछा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना-

# बाबहेजदहम्

( उन जुर्मोंके बयानमें जो दस्तावेज़ों और हिर्फ़ों या मिल्कियतके निज्ञानोंसे मुताछिक हैं. )

| जाली दस्तावेजोंको<br>जाली जानकर सही<br>दस्तावेजोंकी है-<br>सियतसे काम में | ज्मानत है | वही सज़ा जो<br>जाळसाजीक ळिये।<br>मुक्रेर हैं-                              | -            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| छाना-<br>जब कि जाली दस्ता-<br>वेज गवर्नमेंट हिंदका<br>मामेसरी नोट हो-     | ज्मान्त   | <b>ल्ज्न</b>                                                               | <b>ऐ</b> ज्न |
| जालसाना मस्तू<br>जब सजाय मुक्ररेरह<br>दफा ४६७ मजमूञ<br>ताजीरात हिन्दकी    | ऐज्न      | इब्स द्वाम ब<br>अबूर द्याय शोर या<br>कैद इपत साळा दोनों<br>किस्मोंमेंसे एक | <b>ऐज़न</b>  |

| 1        | किसी मुहर या धातु   |      | किस्मकी और जुर्मा      |      |
|----------|---------------------|------|------------------------|------|
|          | की कन्दा की हुई     |      | ना—                    | 1    |
|          | तख्ती वग़ैरह का ब-  |      |                        | İ    |
| •        | नाना या उसकी तळ     |      |                        |      |
|          | बीस करना या ऐसी     |      |                        |      |
| 1 1      | मुहर कन्दाकी हुई    |      |                        |      |
|          | तरुती बगैरह की मु-  |      |                        |      |
|          | छतबिस जानकर         |      |                        |      |
|          | उसी नीयतसे अपने     |      |                        |      |
| }        | पास रखना-           | _    |                        |      |
|          | उस जाछकी इर्त-      | ऐज़न | केंद्र हफ्त साला       | ऐज़न |
| ŀ        | काब की नीयत से      |      | दोनों किस्मों मेंसे एक |      |
|          | जिसकी सन्। मन       |      | किस्मकी और नुर्मा-     |      |
|          | मूअ ताज़ीरात हिन्द  |      | ना—                    |      |
|          | कीं दफ़ा ४६७ के     |      |                        |      |
|          | अळावा किसी और       | •    |                        |      |
|          | दफ़्अ़ में मुकरर है |      |                        |      |
|          | किसी मुहर या धातु   |      |                        |      |
|          | की कुन्दा की हुई    |      |                        |      |
|          | तस्ती वगैरह बना     |      |                        |      |
|          | ना या उसकी तळवीस    |      |                        |      |
|          | करना, ऐसी मुहर या   |      |                        |      |
|          | तरुती वगैरह को      |      |                        |      |
| <b>[</b> | यह जानकर कि वह-     |      |                        |      |
|          | छिबास है इस         |      |                        |      |
|          | नीयतसे अपने पास     |      |                        |      |
|          | रखना—               |      |                        |      |
|          | किसी दस्तावेज्-     | ऐन्न | ऐज़न                   | ऐज़न |
|          | का जाळी होना जा-    |      |                        |      |
|          | नकर उसकी सही        |      |                        |      |

दस्तावेज्की हैसिय-तसे काम में छानेकी नीयतसे अपने पास रखना बश्चतें कि दस्तावेज् उस किस्म मेंसेहो जो मजमूञ् ताजीरात हिन्दकी दफ्ञ ४६६ में मज़-कूर है—

भगर वह दस्ता-वेज इस किस्ममेंसेहो जो मजमूअ ताजी-रात हिन्दकी दफ्अ ४६०में मजकूर है-

किसी अडामत

या निशानकी तळवीस करना जो दस्तावेजात मुफ़स्सि
छा दफ़ा ४६७
मन्मूज ताज़ीरात
हिन्दकी तसदीक़के
छिये मुस्तमिछ होता
हो या ऐसे मजदे
को पास रसना जिस
पर अछामत या निशान मुळत विस सिब्त हो

ऐज्न

हब्स द्वाम बअ-बूर द्यांय शोर या केद हफ्त साळा दोनों किस्मोंमेंसे एक कि-स्मकी और जुर्माना—

**ऐ**ज़न

ऐज़न

ऐज्म

ऐज्न

किसी अछामत
या निशानकी तळबीस करना जो सिवाय दस्तावेज मफ़सळा दफ़ा ४६७
मजमूञ ताज़ीरात
हिन्दके और दस्तावे
जात की तसदीक के
छिये मुस्तमिळ होता
हो या ऐसे मञदे को
पास रखना जिसपर
अळामत या निशान
मुळतिषस सिन्त हो-

फ़रेब से वसीयत नामा वग़ैरहको तल्फ़ करना या बिगाड़ना या तल्फ करने या बिगाडनेका इकृदाम करना या मखफी

सान या खसारा पहुं

किसी अछामत काबिछ केंद्र हफ्त साछा अदाछत आछा या निश्चानकी तछ- ज्मानत दोनों किस्मों मेंसे बीस करना जो सि- नहीं है— एक किस्मकी और वाय दस्तावेज मफ़- जुर्माना—

> एज़न इब्स द्वाम व एज़न अबूर द्यीय शोर या केंद्र इफ्त साळा दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी और जुर्माना—

करना-

# इफ़्रें और मिल्कियतके निशानात्।

किसी शस्सको काबिल केंद्र यक साला घोलादेने या नुक- जमानतहै- दोनों किस्मों में से प्रेज़ीडेंसी या सान पहुँचाने एक किस्मकी या मनिस्ट्रेट दुर्नह नीयत से हर्फ़ी या जुर्माना या दोनों- अव्वळ या दर्ज-मिरिकयतके ह दोम-निशानको काम में তানা– किसी शस्सको नुक-ऐजन केंद्र दो साळा एनन

दोनें। किस्मों में से

एनन

ऐनन

एजन

चानेकी नीयत से हर्फा या मिल्किय तके ऐसे निशान तल बीस करना जिसको कोई और शख्स का ममें छाताहो-मिल्कियतके ऐसे नि शानकी तल्बीस करना जिसको कोई सर्कारी मुलाजिम काम में लाता हो या ऐसे निशानकी तर-बीस करना जिसको मुखान्म मजकूर मालकी जाय सालत और दर्जा वगैरह के जाहिर करनेके छिये काममें छाताहो-

मिल्कियत या हर्फ़ा के किसी आम या सास निशान की तळबीसके छिये या ठप्पा या धातुकी कन्दा की हुई तस्ती या आछा फरेबन् बनाना या पास रसना—

दीदा दानिस्ता
ऐस असवाय का फरोख्त करना जिस्पर
मिल्कियत या हर्फा
का मुळतवीस निशान सब्तहो—

एक किस्मकी या जुर्माना या दोनों-

केंद्र सह साला अदालत
दोनों किस्मों मेंसे आलाया मजिएक किस्मकी और स्ट्रेट मेज़ीडेंसी
जुमाना— या मजिस्ट्रेट
दर्जह अव्वल-

कैद सह साठा ऐज़न दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जु-मीना या दोनों—

कैद एक साला मिनस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे एक मेज़ीडेंसी या किस्मकी या जुमीना मिनस्ट्रेट दर्नह या दोनों— अञ्बलया दर्ज-ह दोम—

| किसी गठरी या<br>जुर्फंपर जिसमें माछ-<br>हो फरेबन इस नीय-<br>तसे झूठा निशान<br>बनाना कि उस माछ<br>का होना बाबर किया<br>जाय जो उस्में नहो-<br>किस्म मज़कूरके | केंद्र सह साला<br>दोनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुर्माना<br>या दोनों—<br>ऐज्ज़न | आ़ळा या मजि-  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| झूठे निशानका काममें  ह्यान- स्विधारा पहुँचा- नेकी नीयतसे किसी निशान मिल्कियत का दूर करना या उसे मादूम या विगा-                                             | केंद्र एक साछ<br>दोंनों किस्मोंमेंसे एक<br>किस्मकी या जुमीन<br>या दोनों—              | प्रजीडेंसी या |

# बाबनोज़दहम्।

# ( ख़िद्मतके माहिदोंके नक्ज मुजर्मानहके बयानमें )

| निस शब्स पर<br>माहिदे की रूसे कि<br>सी सफ्रतरी या सु-<br>दकीमें बजातेह्र सिद                   | <b>ऐ</b> ज्न | केंद्र यक माह<br>दोनों किस्मों मेंसे<br>एक किस्मकी एक<br>सौ रूपया जुमीना या | प्रेज़ीडेंसी या<br>मिनस्ट्रेट दर्जह |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| मत करना या किसी<br>नाळ या शख्स का<br>पहुंचाना या हिफान्-<br>त करना वानिब हो<br>वह बिळइरादह ऐसा |              | दोनों—                                                                      | इ दोन—                              |
| करना तरक करे-                                                                                  |              |                                                                             |                                     |

ऐजन

जिस शख्स पर
किसी ऐसे शख्स
की बजातह ख़िद्मत
गुजारी करना या
उसकी ज़रूरियात
का बहम पहुंचाना
वाजिब हो जो सगी
रसनी या फ़ितूर अक्र या मर्ज़ बाअ
स नाचार हो वह
विल्ड्डराद्ह ऐसा तर
क करे—

ऐज़न क़ैद सह माह
दोनों किस्मों मेंसे
एक क़िस्मकी या सौ
रुपया जुमीना या
दोनों—

ऐजन

केंद्र यक माह ऐज़न दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या खर्च से दोगुना जु-भीना या दोनों—

जिस शरुस पर
किसी माहिदे की रूसे
किसी ऐसे मुकाम
दूर दराज़ पर जहां
खिदमत करने वाला
खिदमत केने वालेके
खर्न से पहुंचाया गया
हो खास मुदत तक
अपनी जातसे खिदमत करना वाजिब
हो उसका मुकाम
मज़कूर से क्सदन
नौकरी छोड़कर भाग
जाना या कामक

# बाबबिस्तुम्।

### ( उन जुमें के बयानमें जो अज़द्वाजसे ताळुक्रस्तते हैं )

धोखेसे काबिछ-कंद दहसाला अदाळत-किसी औरत को जि जमानत न दोनों किस्मों में से आसा सका अज़दवाज जा- हीं है एक किस्मकी और यज् उसके साथ न जर्माना-हुआ हो यह बाबर कराये कि उस्का अज द्वाज्जायज् उसके साथ हुआहे और उस बाबर की हालतमें उससे अपने साथहम खानगी कराये-शोहर या जोजह काबिल केंद्र पतसाला दोनों ऐजन

के हीन हयात मुकरे- जुमानतहै. र अज द्वाजकरना-वही जुर्म साथ काबिछ-**छिपाने** अजद्वाज जमानत साबिकके--उस श-नहीं है. ल्ससे जिसके साथ पिछ्छा अजदवाज हुआहो-

किस्मोंमेंसे एक कि-स्मकी और नुर्माना-केंद् दहसाला ऐनन दोनों किस्मों में से एक किस्मकी और जुर्माना-

का इरादा करना यह जांनकर कि इन मरा सम के अदा करने से उसका अनद्वान् जा यज्ञ नहीं होता-

फरेब की नीयतसे काबिक- क़ैद हफ्तसाळा ऐजन रस्मियात अजद्वाज जमानत दोनों किस्मोंमें से एक किस्मकी और जुर्माना-

जिना-

कृषिछ केंद्र पंजसाला दो- मजिस्ट्रेट प्र जमानतह नों किस्मोंमें से एक ज़ीडेंसी या मजि किस्मकी या दोनों स्ट्रेट दर्जहअव्व ल या दर्जह दोम-

नायत मुजमानहकं ऐज्न साथ किसी औरत मन्कूआका फुसळा छे जाना या उड़ाछेना रोक रखना- क़ैद दो साला मजिस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे मेज़ीडेंसी या एक किस्मकी या मजिस्ट्रेट दर्जह जुमौना या दोनों- अन्वल या दोम-

## बाबाबस्तायकुम्।

(अज़ाल्रह हैसियत उर्फींके बयानमें )

अन्। छह है सियत का बिछ क़ैद महज दो अदा छतआ उफीं ज़मानतहै साळा या जुमीना या ळा या मिनस्ट्रे ट प्रेज़ी डेंसी या मिनस्ट्रेट

द्रनेह अव्वल एन्न ऐन्न ऐन्न

हैसियत उर्फी है छापना या कन्दाकरना

निश्ची कर्दाकरणा किसी छपे हुये ऐज़न ऐज़न ऐज़न

ाकसा छप हुय या कन्दा किये हुये मजदे को जिस्में को ई मज़्मून मुज़ील है-सियत उर्फीहो यह जानकर कि उस में ऐसा मज़्मून है फरो रूत करना—

नुक्ज अमन करा काबिछ नेकी नीयत से तोही ज्मानत है-न करना— कैद दो साम्राहर मिलस्ट्रेट दोनों किस्मों मेंसे एक किस्मकी या जुमीना या दोनों—

बगावत या जरा का बिछ यम मुखालिफ अमन जमानत ख़ळायक कराने की नहीं है-नीयत से झुठाबयान या झूठी अफ़वाह वगैरह फेळाना-तख्वीफ मुजर माना-नमानत है-ऐ ज़न अगर धमकी, हळाक करने या ज़रर शदीद वग़ैरह पहुँचानेके छिये हो-

किसी बेनाम मुका-तिबाके ज्रिएसे या निषरसे धमकी भाई है उसके छिपा-नेका पहलेसे बन्दो-बस्त करके तख् वीफ़ मुजरमानह करना-

क्राविक

ऐज़न

ऐजन

मनिस्ट्रेट मेज़ीडेंसी या मनिस्ट्रेट दर्जह अन्बर्ख दर्जह दोम-

एजन

ऐज़न

केंद्र इपत साला अदालत दोनों किस्मों मेसे आ़ळा या मनि एक किस्मकी या स्ट्रेट प्रेज़ीडेंसी जुर्माना या दोनों- या मिन्स्ट्रेट दर्जेह मन्बल

ऐज़न केंद्र दोसाला दो-नों किस्मों मेंसे एक किस्मकी उस सजाके अळावा जो द्फाबाळाके मुता-बिक दीजायगी-

# बाबबिस्तो दोम । ( तख़वीफ़ सुजरमानइ वं तोद्दीन मुजरमानइ व रंजदृद्दी )

अगर वह कोई खास फैछ न करेगा मुरिद गुज्ब इळाहीहोगा उससे फ़ैळ मज्कूर

कराना-

किसी शल्स को क्बिल केंद्र यक साला मिनिस्ट्रेट मे-यह बाबर कराकेिक ज़मानत है- दोनों किस्मों में से ज़ींडेंसी एक किस्मकी या जु मनिस्ट्रेट दर्नह र्माना या दोनों-बञ्बल या दर्जह दोम-

| किसी औरत की<br>इारम सारीकी तो<br>हीन की नीयतसे<br>कोईबात कहना या<br>कोई हरकत करना—               | ऐज़न         | कैद महज यक<br>साळा या जुर्माना या<br>दोनों—          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--|
| आम्मा ख्छायक् की आमंद्वरफत की जगह में बहाछत नज्ञा आ निकछना भीर किसी शख्सकी आज़र्दगीका बाअस होना— | <b>ऐ</b> ज़न | कैंद महज २४<br>घंटा या १०) रु०<br>जुर्मीना या दोनों— |  |

# बाबबिस्तो सिबुस्।

# ( जुमाँके इर्तकाब करनेके इक्दामके बयानमें )

| <b>उन जुर्मोंके</b> इ-               | <b>अगर</b> | हन्स बअबूर द्यी                | निस अंदा-                |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| तेकावका इकदाम                        | असळ जुर्म  | य शोर उस किस्मके               | छतसे उस जुमे<br>की तजवीन |
| करना जिनकी सजा                       | नो दक्दाम  | क़ेद की सना दी ना              | તા લાલામ                 |
| इन्स द्वाम व अबूर                    | कुनंदा की  | यगी जो उस जुर्मके              |                          |
| द्यायसार या कृद् ह<br>भौर जस हकतामें | नायतम हो   | पादाशमें मुक्रिर है            | म किया गया               |
| फैल करना नो जरा                      | ज्ञानित के | और उस सनाकी<br>मयाद उस क़ैद या | ₹-                       |
| यम् मजुकुर मेंसे                     | तो इकदाम   | हन्सकी मुद्दत तूळके            |                          |
| किसी जुमेक इर्त-                     | भी जमानत   | एक निस्फ़से ज़िया              |                          |
| कावके तरफ मुंजिर                     | के काबिक   | दा न होगी या नुर्मा-           |                          |
| हो-                                  | होगा वनी   | नायादोनों                      |                          |
|                                      | नहीं-      | ,                              |                          |
| 1                                    |            |                                |                          |

#### ( २३४ )

#### मजमूआजाञ्तहफीजदारी।

#### ( जरायम खिळाफ़वर्ज़ी क़वानीन दीगर )

अगर सज़ाय मी- काबिछ त या हब्स ब अबूर ज़मानत द्यायशोर या इफत नहीं है-साछा या उससे ज़ियादहके छायक हो-

अहकाम दफ़ा २९ मज मूअहाज़ाके मु-ताबिक-

# बाबबस्तो सिवुम् । (जरायम ख़िलाफ़वर्जी क़वानीन दीगर )

ज़ मानत और सात बरससे — े -ब-कम क़ैद की सज़ा के ज़ुज मुक़द्दमा छायक हो— त मुताछिका ऐक्ट अस्तीहें मसद्रा सन् १८७८ ई० की दफ़अ़ १९ की उस स्रतमें का-बिळ जमान-त है—

बहकाम दफा २९ मजमूञ हाजा के मुता-बिक हैं—

अगर तीन बरस काबिल से कम केंद्रकी सज़ा ज़मानत है के लायक हो-

अगर सिर्फ़ जुर्मा- ऐज़न नह की सज़ाके डायक हो-

|                                                                                                                                |              | हिस्सहअव्वल ।                                                                                                                                                                                 | ( २३५ )                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                |              | अभिर आ-<br>तुआ है कि<br>मसे रिजेस्ट<br>तो नम्बर<br>होना चाहिये<br>कै फिपत                                                                                                                     |                                              |
| ।<br>बमूजिब                                                                                                                    | <b>ا</b> ه ه | द्रुम्भूद्धम् । रवानह्र<br>रेटमे हुम्<br>भिग्या हो<br>भिग्या हो<br>भिग्न दर्भ<br>तिवत स                                                                                                       | वक्त वसूछ<br>मिस्छ और<br>तारीज़              |
|                                                                                                                                | ~            | केफ्रियत मय कार्रवाह मा बार<br>या मुळिल्म तज्ञील के वास्ते<br>नहीं या रिहाहुआहै या मजिस्<br>र से जुमे ख़ारिज कियागया—<br>अगर मुक्स मह का चाळान हे<br>मुक्स ह लुक्स हारि<br>र हिक्स हुक्स हार् |                                              |
| ज़मीमा दोम मजमूअ़हाज़ा नमूना जात रजिस्टर फ़ौजदारी<br>जेस्टर जरायम क़ाबिल मदाख़लत जिसकी रिपोर्ट पुछिसने<br>ज़न्ता फ़ौज़दारी की। |              | फ़ियत मय<br>(मुळीज़म त<br>ही या दिशाहु<br>से जुमे ख़ारि<br>गर मुक़्दमह<br>क्द्रमहम का<br>है हो वास्ते<br>हि म                                                                                 |                                              |
| तिय                                                                                                                            |              | त्र महीं<br>त्रिक्स<br>सानता । स्वाप्त<br>दिस्स<br>यानी                                                                                                                                       |                                              |
| जात भ<br>जिस<br>हे की                                                                                                          | •            | ह्या नाम अफसर<br>और सादिर<br>रिख कुनंदा<br>हिस्म<br>८ ८ ८                                                                                                                                     | नमानतपर<br>है या अपने<br>मुचळकह<br>पर है     |
| मूना<br>ब्रेलन<br>व्सर                                                                                                         | v            | खुक्स<br>श्रीर<br>तारीख़<br>समात का।<br> त सुखा।<br> ज आया                                                                                                                                    | म्मान्त्र<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सर्वा |
| ज्मीमा दोम मजमूअहाजा नमूना जात<br>१)रजिस्टर जरायम क्राबिल मदाख्लत जिस्<br>ज्हान्ता क्रीजदारी की                                | 9            | ारिम<br>प्रता<br>महीं<br>महीं<br>हुक के<br>हुक भी                                                                                                                                             | सिब हा- है या अपने<br>स्र मुचलकह<br>पर है    |
| मुञ्जूत्व<br>नित्र                                                                                                             | L            | स्ति से प्रकार                                                                                                                                                                                | म स-                                         |
| मिला<br>मिका                                                                                                                   | w            | तग़ी ज़िस्स अ<br>नि- जुमै मुज<br>गर (२) रजिस्टर<br>स्प (२) रजिस्टर<br>मुळाज़ित<br>नाम सिमि मुका-                                                                                              | <u>ए</u><br>इ                                |
| ा दोम<br>जराय                                                                                                                  | ح            | मस्तमी<br>स और<br>म अगर<br>माछुम<br>हो<br>तक्क नाम                                                                                                                                            | मार<br>मार<br>यत्                            |
| <b>是</b> 知                                                                                                                     | -            |                                                                                                                                                                                               | <u> </u>                                     |
| क क                                                                                                                            | 20           | म नाम<br>गांव<br>अस्तिगीस<br>नाम कीमि                                                                                                                                                         | o hor                                        |
| ر ا                                                                                                                            | ar           |                                                                                                                                                                                               | मुं व                                        |
| नम्बर् (                                                                                                                       |              | THE A                                                                                                                                                                                         |                                              |
| IF                                                                                                                             | ~            | तारीख़<br>रिपो जुमे<br>हिकी की<br>तारी- नाम<br>ख़ इर थानह                                                                                                                                     |                                              |
|                                                                                                                                | -            | नम्बर तारीख़<br>रिपो जुन<br>हैकी क<br>नम्बर तारी- नाम<br>राज ख़ इर थानह<br>स्टर जा                                                                                                            |                                              |

| ( २३६ ) भजनूज़ाजाब्दारा                  |    |                                                                                                                                                              |                                                            |            |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | १३ | कै।फ़ियत                                                                                                                                                     |                                                            | 6.8        | कैकियत                                                                                                                                                |
|                                          | १२ | तारीक़ दस्तखत मु-<br>हुक्म हाफ़िजदफ्त<br>अख़ीर रमय ता-<br>रीक़ बसूछ<br>आमिस्हा                                                                               | ارا –<br>ا                                                 | ४४         | दस्तस्तत<br>मुहाफिज़<br>दफ्तर<br>मय<br>तारीख<br>बसुछ                                                                                                  |
|                                          | 88 | तारीख़ दुक्म<br>दुक्म ।<br>अख़ीर                                                                                                                             | ास औ                                                       | <u>۲</u> ۲ | तारीख<br>हुक्म<br>अख़ीर                                                                                                                               |
| 1                                        | 80 |                                                                                                                                                              | नीन छ                                                      | ۵,         | खुळासा<br>हुक्म<br>अख़ीर                                                                                                                              |
| जमानत                                    | ď  | खुडासा बुडासा<br>हुम्म हुक्म<br>द्मि अस्रि<br>यानी                                                                                                           | ाब क्वा                                                    | ۵          | खुळासा<br>हुक्म द-<br>मियानी                                                                                                                          |
| क्ति                                     | 7  | म       अ्या मुक्त-         मुक्त-       दफ़ा       ज़िम हवाछा         म स-       हाळ       मानत पर है         क्रन-       या अपने मु-         त       चळक ह | म्। बम्नूि                                                 | 7          | मुमे और आयामुळ- खुळासा<br>क्रिस का- जिम जमान-हुक्म द-<br>नूनके ब- नतपर्है या- मियानी<br>भूजिबका अपने मुच्छ<br>बिकसम्मा कहप्रहे या<br>हवाळातमें<br>है- |
| कह्मात                                   | 9  | जुमें मय<br>दफ़ा<br>मुनासि ब<br>हाछ                                                                                                                          | बिल स                                                      | 9          |                                                                                                                                                       |
| नम्बर (३) रजिस्टर मुक्इमात कृषिक ज़मानत- | w  | सुळ्डि<br>नाम क़ीमि<br>और यत<br>मिल्ह                                                                                                                        | ए जरायम क्रा                                               | us.        | मुळाज़ेम्<br>नाम कामि मुका-<br>और यत म स-<br>वाल्द                                                                                                    |
| नम्बर (                                  | 5* | मुस्तग़ीस<br>नाम क़ौमि मुका-<br>भौर यत मस-<br>वरिंद कूनत                                                                                                     | नम्बर (४) रजिस्टर जरायम कृषिल सज़ा बमूजिब क्वानीन ख़ास और- | ۍ          | मुस्तगीस<br>नाम क़ीमि मुका-<br>और यत म स-<br>वर्लि                                                                                                    |
|                                          | 20 | गांव                                                                                                                                                         | 114                                                        | 20         | गांव                                                                                                                                                  |
|                                          | w  | गाम                                                                                                                                                          | "                                                          | ar         | L                                                                                                                                                     |
|                                          | a  | नम्बर् वारिष्                                                                                                                                                |                                                            | a          | तारीख                                                                                                                                                 |
|                                          | 0~ | न्त्र (जि.                                                                                                                                                   |                                                            | ~          | <b>建等</b>                                                                                                                                             |

|                                        |                                 | हिस्स                                                                                                                                       | <b>इअ</b> व्वल                                                                                                                                      | 1                                                 | ( २३७ )                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 88                                                | के फ़ियत                                                                                                                |
|                                        | م                               | खुळासा अ-खुळासा हु- खुळासा हु- तारीक बसुळ बर्पतर कानह मय<br>मी या स-कम दोरी-क्म अक़ीर हरूफ, इन्तदाय नाम मुहाफ़िन दफ्तर<br>बाळ यानी औरतारीक़ | जिस्छर मुक्दमात जो साहब मजिस्ट्रेट दर्जह अन्वल बहादुरके पास मुपुदे <b>दु</b> आ <b>हे</b><br>र साहब मौस्फ ने ब इस्तेमाल इक्तियारात जायद तजवीज़ किये- | 68                                                | तारीखं वसूस्मुक्<br>हमहं मुहाफिन्<br>दफ्तरमय दस्त<br>ख़त                                                                |
|                                        |                                 | तारीस<br>हरू भ                                                                                                                              | हादुरके<br>नवीज 1                                                                                                                                   | 0                                                 | तारीस<br>हुक्मअ-<br>स्रीर                                                                                               |
| दारी-                                  | v                               | खुळासा हु-<br>क्म अख़ीर<br>औरतारीख़                                                                                                         | व्वल्ल ब<br>यद् त                                                                                                                                   | 2                                                 | खुळास।<br>शुक्रम<br>अस्त्रीर                                                                                            |
| ति फी                                  | खुलासा है।<br>सम दामि-व<br>यानी | : दर्जह अ<br>गरात जा                                                                                                                        | 9                                                                                                                                                   | मुर्मकरारदा<br>दह जुर्ममय<br>कान्न मुना<br>सिबहाळ |                                                                                                                         |
| नम्बर (५) रजिस्टर मुक्दमात फ़्रीजदारी- | w                               | खुरुताता भ-<br>में या स-व<br>बारु                                                                                                           | जिस्छर मुक़द्मात जो साहब मजिस्ट्रेट दर्जह अन्वल बहादुरके पास<br>र साहब मौस्फ ने ब इस्तेमाल इक्तियारात जायद तजवीज़ किये-                             | w                                                 | तारीखं जुर्ममुळाज् नुमेकरारदा खुळासा<br>मुक्ररेरह मामय कान दह जुर्मनय हुक्म<br>तजवीज् नमुनासिब कान्न मुना<br>हाळ सिबहाळ |
| रजिस्                                  | <b>S</b>                        | स-<br>श्नत                                                                                                                                  | र साहब<br>इस्तेमा                                                                                                                                   | ۳                                                 | तारीख़<br>मुक्रेरह<br>तजबीज़                                                                                            |
| ( ५ ) ४                                |                                 | नाम सीमि म                                                                                                                                  | मात ज                                                                                                                                               | 20                                                | मुळान्म तारीस्<br>मुका मुका<br>कीमि मसकू तजबीज्<br>यत नत                                                                |
| भरब                                    | <b>D</b> 20                     | मुस्तगीय<br>नाम किंगि पुका-<br>यत म स-<br>कूनत                                                                                              | मुक्ते<br>हब मौर                                                                                                                                    |                                                   | म स स से म                                                                                                              |
|                                        |                                 | ना म                                                                                                                                        | त्जिस्टर<br>रिस्                                                                                                                                    | æ                                                 | सुस्तगीस<br>नाम क्लीमि मुक्ता-<br>और यत मस्कू<br>बाप नत                                                                 |
|                                        | æ                               | याना                                                                                                                                        | नम्बर (६) र्रा<br>औ                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                         |
|                                        | a                               | नम्बर् तारीख़<br>स्टर                                                                                                                       | नम्बर्                                                                                                                                              | æ                                                 | नम्बर् तारीख़<br>मुक्ड्<br>मह                                                                                           |
|                                        | ~                               | सुर सुर                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | ~                                                 | म के ह                                                                                                                  |

तारीख़ इरजा

मम्बर् जिस्टर

तारीख़ क्रुक्री बहवाछात

नम्बर रिजेस्टर

मुक्हमात जो समाश्ते वास्ते मुक्रिं कामियत मुशइर इस अमर की कि अंत मुक्हमात फ़्रांजदारी-वही मुक्हमात जो पुलिस से आये E नम्बर्

तारीख

事

फ्(ोक्रेन

मह किस तरह से हुआ-

馬

w

| कैफ़ियत                                                            | क्षे<br>भिन्न<br>भिन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तादाद दस्त<br>अदना अफुसर<br>खूराक रोबरू अ़र<br>दादा खूराक़<br>दीगई | १३<br>क्या नतायजहुए<br>ति तादाद जुमौना<br>हि कि को बतीर<br>हि प्रकल्नामा<br>मुस्तिगीस को<br>मुस्तिगीस को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| म्त्री<br>दुर्जेह<br>का ग<br>वाह                                   | ११<br>११<br>फ्रिक जुर्माना और<br>-हिक्स बनाम ताव<br>टेतहसीछदार पहु<br>मय तारीख़ गुव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ताढ़ाद अच्याम हाज़्री                                              | जिस्टर जुभ के अगर   तदाबीर व के विकास   प्राप्त विकास के विकास के विकास के विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विवास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विवास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास वि |
| हजहार रुष्सत<br>इज्हार रुष्सत                                      | ह १६ जिस्टर जुम नह-   सु १० ११ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १३ १४ १४ १४ १४ १३ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नाम जुमै<br>फ़र्रिक़ैन                                             | ८<br>नाम किस<br>अश जुर्म के<br>क्षाश वास्ते<br>जुर्मान जुर्माना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नम्बर तारीख़ नाम<br>रिले- पहुंचने गवाह<br>रस्ट की                  | ्र<br>नम्बर् नम्बर् नाम<br>जिस्टर सुकृह- फरी<br>मह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | - <del>-</del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1 | L | = |
|---|---|---|
| ł | ١ | 5 |

| •                                                                                            |                                   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ्र<br>फेहरिस्त मिसल मुक्दमा फ्रौजदारी मुतालिका हुकूमत जैतारन इलाँके मारवाङ् बाबत सन् १८९६ ई० | तादाद कागुजात<br>मशसूळा मिस्छ     |                                                                                     |
| मारवाङ् बा                                                                                   | तारीख़ अदाय<br>जुर्माना मय<br>ताद | १४ अक्टूबर्<br>को नक्द<br>दासिछ<br>इक्सात हुए                                       |
| म इलाउँ                                                                                      | तारीख़<br>ख़त्म<br>सज़ा           | ्र स्था सम्                                                                         |
| ात जैतार                                                                                     | तारीख़<br><b>स</b> म्।            | # # 50<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0 |
| 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                      | तादाद<br>सम्।                     | वो माह<br>अमीना                                                                     |
| ो सुताहि                                                                                     | ना।<br>हाकि<br>मृज्ञविन्          | पंडित<br>नेदछाळजी<br>साहब<br>हाकिम<br>जैतारन                                        |
| फ़्रीजबार                                                                                    | तारीख़<br>फ़ैसछा                  | १ व अगस्त । ५ अगस्त<br>सन् सन्<br>१८९६ है, १८९६ है०                                 |
| मुक्हमा                                                                                      | तारीख़<br>दायरह                   | १ स्थासत<br>सन्<br>१८९६६                                                            |
| त मिसछ                                                                                       | नम्बर्<br>मुह्या फिल्<br>स्वाना   | us,<br>us,                                                                          |
| कहरिस                                                                                        | न्म :<br>सम्बद्धम<br>इंद्रिया     | 6.<br>6.                                                                            |

#### ( २४२ ) मजम्आजाब्तहफीजदारी।

अनंदराप्न वर्व वस्शीराम महाजन हुः करीम इलाही वर्त्व खुदाबस्या नजार-अकनह क्स्बह पाली मुस्तगीस कि सिकनह नैतारन मुल्लिम

इल्लत ज्रर रसानी ज़र दक्षा ( ३२३) ताजीरात हिन्द

फेहरिस्त हाजा यकिता । फ़ैसला अदालत दो किता

इस्तगासा मारूजा १२ अगस्त

सन् ९६ ई० यकिता समन बनाम मुस्तगास इछै यककिता समन इसभी रामलाल गवाह

मुस्त गीस यकिता

समन रहमतुङ्घागवाह मुस्त-गीस

यकिक्ता यक्किता इज्हार मुस्तगीस यकिक्ता इनहार रामछाछ

यकिकृता इन्हार रहमतुल्ला बयान मुळजिम यकिता

## कलन्डर व मुक़द्दमह नम्बर सन् १८९ ई०

#### तमाम मुक्दमात भें जो पंचायत वकछाय राजपूताना से मुद्द क्र हैं मुंसछिक होना चाहिये।

जो बगार अस्त्रका ग्रंड १/९७ हैं। में लाही स्था

|      |     |                  |                           |         | -11     | 4.116      | 1127       | 4.7     | 1000    | 4 - 4  | -11/11  | 3-11  |
|------|-----|------------------|---------------------------|---------|---------|------------|------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| ( १  | );  | मुस्तग़ीर        | <b></b>                   | ••••    | ••••    | •••        | ••••       | •••     | •••     | 4:84   | ••••    | ****  |
| ( २  | )   | मुळ <b>िन्</b> म | या जग                     | गह का   | नाम ज   | हां मुन्ह  | ती सुर     | ागं हुअ | T       | •••    | •••     | ****  |
|      |     |                  | तर दाव                    |         |         |            |            |         |         |        | •••     | ••••  |
| ( ૪  | ) : | जुर्म            | ••••                      | ••••    | ****    | ••••       | •••        | ****    |         | ••••   | •••     | ****  |
|      |     |                  | बक्अं व                   |         |         |            |            |         |         |        |         | •••   |
| ( ६  | )   | तारीख            | और न                      | गह अव   | वछ।रेप  | ोर्ट जुर्म | की औ       | र नाम   | रिपोर्ट | करने   | वाछेका  | ••••  |
| ( ৩  | )   | वह तार्          | ीख़ कि                    | जिस व   | तारीख़ब | ने मुद्द   | ई ने अ     | पना     | इस्तगाः | सा सा  | हब पोरे | हेटि- |
|      |     | <b>कछ</b> अं     | <b>म्सरको</b>             | पेश वि  | केया    | ••••       | ••••       |         | ••••    | •••    | ••••    | ••••  |
| ( 4  | )   | तारीख़           | सुपुद्गी                  | मुक्ह्र | ग जो प  | वायत       | वकलार      | प अद्ने | की अ    | दालत   | में तज  | नवी,  |
|      | ;   | ज़के छिं         | ये सुपुर्द                | हुआ ह   | i)—     |            |            |         |         |        |         | ·     |
| ( 9  | .)  | नाम ग            | वाहान् व                  | नी मुर  | तगृसिवे | ने पेशा    | केये हों   |         | ••••    | ****   | ****    | •••   |
| ( १  | 0   |                  | स्त उ                     |         | •       |            |            | • •     | •       |        | •       |       |
|      |     |                  | तफ्रीक्                   |         |         |            |            |         | •       | हें भी | र की    | न से  |
|      |     |                  | मके बन                    |         |         | -          | •••        |         |         | ••••   |         | ••••  |
| ( १  | ,१  |                  | स्त अश                    |         |         | रूका म     | य ताद      | ाद् या  | मार्ख्य | त (अग  | र मिस   | छ में |
| , .  |     | =                | कुछ ज्                    |         |         |            | <b></b>    | A       |         |        |         |       |
| ( १  | ۶,  |                  | स्त अश<br>ने निनं         |         |         |            |            |         |         |        |         |       |
|      |     |                  | के जिन                    |         |         |            |            |         |         |        |         |       |
| (    | ₹.  |                  | मुछ ज़ेम<br><b>जहां</b> ा | _       |         |            |            |         |         |        |         |       |
| /^^  |     | -                |                           |         | _       |            | _          |         | _       |        |         |       |
|      | -   |                  | ोई ज़िब्द<br>             |         |         |            | ٠.         |         |         | •      |         |       |
| •    |     |                  | कोई ग                     |         |         |            |            |         |         |        |         |       |
| ( \$ | 4   | •                | कोई स                     |         |         |            |            |         | -       |        |         | -     |
|      |     | मार              | नाम                       | डन छ    | ।गाक    | जा स्व     | ज <b>क</b> | वराग    | (वाका   | गय ३   | गर प    | १ भ   |

#### (२४४) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

छिखना चाहिये कि यह खोज हर एक जगह तहरीरी तौर पर मंजूर हवा या नहीं .... .... .... .... ....

- (१७) तारीख जिस रोज़ अदाळत पंचायत वकळाय अदनाने अपना फ़ैसला फ़री-कैन को दिया हो-
- (१८) अदालत अदना ने जो वजूह अपने फ़ैसलेमें तहरीर किये हों वह सब सिल सिल्हवार और नम्बरवार लिखने चाहिये-

हिस्सह अव्वल तमाम सुध ।

# हिस्सहदोम।

इन्तिज्ञाम सफ़ाई व रोशनी बरियासतहायदेशी वाक़ै ममाठिक राजपूताना ब वस्त द्विन्द

वगैरह ।

## बाब अञ्बल । फ़्बायद सफ़ाई मय रिसाङा— हैजा ।

मौनूदा जमानहकी नारंगियां अभीव व ग्रीव रंग दिखारही हैं, खुदाकी कुद्रतके तमाशे हैं कि निन शहरों और कस्बों में साठहा साछ से उनके गिर्दनवाह मैठे और कचरों का ढेर मिस्ल फ़सील या शहरपनाहके होरहा था उन्हीं कुस्बात और शहरों में अब उनकी अनराय तनःफुर देखानाता है नैसी गूछान्त की हाछत बढ़ी हुई थी वैसीही अब सफ़ाई की रोज बरोज तरकी है सकीर अंग्रजीने अवामके रफ़ाह और फ़ळाह के वास्ते उम्दा २ इन्तिजाम और जगह २ महकमह जात सफाई मुक-र्रर फुर्मायें और सफुई आब रसानी, रोशनी का खातिररूवाह बन्दोबस्त किया, जहांतक सेहत व तन्द्रस्तीके पुराने बकाय नजर से गुजरे वह जुमाने हालके मुता-बिकृत करनेसे इस अमर की शहादत देते हैं कि पहले जुमाने में सेहत व तन्द्रहस्ती की हाठत ऐसी नथी नो इस वक्त हमारे नेर नज़र है-बहुत से अमरात जो नमानह हालमें तरक्कीपर हैं वह पहले शाद व नादिर क्या बल्कि बिलुकुल भी नथे, और मर्जु हैजाकी बाबत तोज़क जहांगीरी शाहिद है कि हिन्दुस्तान में पहुछे हेजा नथा काइमीर से इन्तद्न शुरूभ हुआ रफ्ता २ इस मर्जने हिन्दुस्तानकी जानिब तवज्जह की बावजूद इसके कि उस वक्त सफ़ाईके इन्तिजाम कुछ भी नथे ताहम यह मर्ज छा इलाज बरसों में हुआ करता था ने जाय के अब हैजहमां हर साल हर शहर व कस्बह और कृरिये में मौनूद हैं इन इज़रतक इमछहसे हज़ारहा बंदगान खुदा इछाफ और इजारहा घर वे चिराग हो जाते हैं-हमारी सर्कार दौळत मदार गवर्नमेंट हिन्दकी इस मर्ने और नीन दीगर मौछिक अमराज के इन्सदादकी कामिल फिक है निसकी बाबत हमेशा डाक्टरान् फ़रंगके मुबाहसा होते हैं और तशसीस की जाती है चुनाबे ए, ऐच, हैन्कन एम, ए फैलो सेन्टनान्स कालेन केम्ब्रिनकेमीकैल राग्नेमिनर ममा-छिक मगरबी व शमाछी अवध व ममाछिक मतवस्त ने बजरिए खुर्दबीन पानीको जो। देला तो मालूम हुआ कि हैना के मर्ज पैदा करने वाले एक किस्मके कींडे हैं जो हैना वाळे पानीमें हनारहा पाये जाते हैं इस रिसालह में डाक्टर साहब मौसफने बड़ी शरह के साथ इन्सदाद इस मर्ज खूनख्वार का छिसा है जिसकी नक्छ महन् बगरज फ्वायद आगाही रियासत हाय देशी जैलमें दर्जकी जाती है-अहालियान रि-यासत को अव्वलन् रूतसार इस रिसाल्ड का याद कर छेना चाहिये जो जनाब कर्नेल ए, डब्ल्यू राबर्ट साइब बहादुर पोलेटिकल एजेन्ट व मनिस्ट्रेट कोइ आबूने बर वक्त हैना फैठने के "सराडी" इलाके रिसायत सिरोही अवाम और नीन हाकिमान् बन्दोबस्त हैनाके सहिष्टियतके वास्ते मुरत्तिव और मुश्तहर फर्माया था-

# हैज़े का सबब और उसकी रोक थाम ।

#### बाब पहला।

#### इल्त्सार अज़ रिसाला हैज़ा मुसन्निफ़ा डाक्टर ।

ए-एच-हैन्कन साहब बहादुर, एम-ए-फ़ैलो सेन्टजान कालेज केम्बज केमेकल ऐक् जामीनर ममालिक मगरबी व शमाली-अवध व ममालिक मतवस्ता-जो बेग़-रज़ सहुलियत आम्मा चहार अमूर पर मुन्किस्म करिद्या गया है और जिनका ब मौसिम गर्मा हैजाके मौके पर खयाल रखना अदद जरूर है-

- (१) दो औन्स परमनगेंट पोडर जैसा कि डाक्टर सा इब मोसूफफ़मीते हैं ब बक्त शाम फ़ीरन उन चाह हाय नोशीदनी में डाळना चाहिये जिनका पानी पीने के काम में आता हो ताकि सुबह तक पोडर मज़कूर बुळ जावे-और तमाम हैज़हके कीडे नेस्त व नाबूद हो जावें-
- (२) मरीनान हैना का फुज़ला (ग्) बाद रफ़ाजातके फौरन दूर किसी जगह ज़मीन में गाड देना चाहिये ताकि मक्सियां उस फज़ला पर न बैठें और उन हैनोंके कीडोंको दूसरे लोगों तक या उनको खूराक़ में न पहुँचा सकें—
- (३) सिर्फ चंद कूएं पानी पीनेके वास्ते मुस्तमळ होने चाहियें और इस अमरका पूरा ळिहाज़ रखना चाहिये कि उन चाह हाय नोशीदनी के चहार जानिव वास और जंगळ दूर तक साफ़ करा दिया जाने और आदिमियोंको कूवों के पास ठहरने से रोका जाने--सिर्फ एक शख्स किसी उम्दा कीम का पानी चाहसे खेंचने के ळिये मुक़-र्रर होना चाहिये जो दूसरों को कूवोंसे पानी खेंचकर दिया करे उम्मन् छोगों को खाना पकाने के बरतन् कूओं पर या उसके क्रीब धोने और बहानेकी कराई मुमानि-अत करनी चाहिये-
- (४) तमाम अशसास निनको अपना दूध और पानी नोशीदनी जोशीदा करने की इस्तताअत हो—अपना दूध और पानी अच्छी तरह जोश करें और दूध व पानी जोशीदा नीज़ दीगर अशयाय खुद व नोशको वर्तनसे ढांक कर रक्सा करें ताकि मिनस्यों को उसपर बैठने और हैंज़ैके कीड़ोंको उस पर छोड़ने का मौक़ा न मिछे। फ़क्त।

#### (सबब)

हर शस्सको उन खोफनाक वनाओंकी रोक थाम के तरीक़ों में दिख्यस्पी लाज़िमहै जो कभी २ हिन्दुस्तान में फैल जातीहैं और जान का ज़यां और आफूत व मुसीबत बरपा करती हैं॥ फ़िल्हाल डाक्टरों ने उन बीमारियों की ख़ासियत उनके सबब और उनकी नियादती रोकनेके ज़रिए द्यीपत करने शुरूअ किये हैं। मैं चाहता हूं कि इस छोटे से रिसालह में उन बातों का मतलब सीधे साध तीर पर बयान करूं॥

यह मज़मून हिन्दुस्तानियों के छिये एक और छिहाज़ से भी दिख्यस्प हैं ॥
क्यों के बहुत से क़दीम ज़ातों की रीत, रस्में, (जैसा कि आगे माछूम होगा)
बीमारियों हीकी ज़ियादती रोकनेंक अच्छे खासे तरीक़ें हैं, कुछ २ उनमें से इस
रिसाळहके अन्दर आजायँगे खास कर हैज़ाके बयानके साथ २ क्योंकि इस
बीमारिके सबब आज कछ अच्छी तरह माछूम होगये हैं किसी बीमारीकी असिकयत माछूम करनेके छिये सबसे पहछे खुद्बीन का इस्तैमाछ ज़रूर है. इस औज़ार के
वसीछे से चीज़ों का असिडी डीछ डीछ हनार गुणा बडा दिखाई देने छगता है, शिर
का बाछ जब इस औज़ारसे देखा जाता है तो वह एक पेड़के बराबर बड़ा
माछूम होताहै खुद्बीनके जरिए से गदछे पानी में बहुत से छोटे २ जानवर और
पीषे नज़र आते हैं जो खाछी आंख से बिछ्कुछ नहीं दिखाई देते और वह ऐसे छोटे
हैं कि दबीज़कपड़े में छानो तो भी उसमें से निकछ जाते हैं॥

नो शख्य हैने की बीमारी से मरा हो अगर उसकी आंतों का ज़रासा मेळ सुद्बान से आज़माया जाने तो उसमें हज़ारहा छोटे २ कीड़े नजर आयेंगे जिनकी सूरत
व ख़ासियत अजीन न ग़रीन है, और वह सिर्फ हैंने ही की हाळत में पाये जाते हैं,
यह बात अभी मालूम हुई है कि यही छोटा कीड़ा हैने का सबब है यह किड़ा अंग्रेजी में
"काळरा मास्करोन" Chelera Micrabe. कहळाता है अगर्च उसकी बाबत अब कुछ
द्यापत होगया है कि वह किसतरह जीता और बढ़ता है मगर यह कहना मुश्किछ है
कि आया वह जानवर है या पौधा वह पानी में बहुत फुर्ती से चळता है इसिछये बहु
मछळी की मानन्द है मगर इतना फ़र्क बानिस्बत मछळी या किसी और जानवरके उस
में पाया जाता है कि उसके मुँह नहीं है यानी वह सरूत चीज नहीं सा सकता,
उसकी खूराक पहुळे बुळजाती है तब जन्द होती है॥

यह कीड़े कभी २ कुँचे के पानी में पाये जाते हैं तो यह होता है कि जो छोग उस कुँचे का पानी पीते हैं उनको हैज़ा होजाता है यह तो खूब माछूम है कि हैने की अछामतें ज़हर खाने की अछामतों से मिछती हैं यहां तकि यह ख़याछ पैदा होगया है कि हैज़ा भी एक किस्म का ज़हर खाने से पैदा होता है बल्कि यह साबित होगया है कि जैसे सांप अपना ज़हर निकाछताहै ऐसेहा हैज़ेका कीड़ा भी एक किस्म का ज़हर निकाछता है और उसी ज़हर से बीमारी की अछामतें पैदा होती हैं मगर यह बात

हमेशा नहीं होती कि हैने के कीड़े बीमारी पैदा करदें, नैसे गाय सिर्फ खास हाछत में दूध दे सकती हैं इसी तरह बाज हाछतों में जो माळूम नहीं हैं हैजा के कीड़े ज़हर निकाछते और बीमारी पैदा करते हैं॥

इस बीमारीकी अलामतें हैं ने के कींडों की निगलेने के बाद फीरन ही जाहिर नहीं होती हैं बल्कि उसको बढ़ने और ज़हर बनाने में कुछ देर छगती है तब अछामतों के ज़ाहिर होने का वक्त आता है जैसे खेती उसवक्त नमुदार होती है जब बीज बोये हुये कुछ असी गुज़र जाताहै गाळिबन जैसा कि कायदा है हैजा तीन दिन बाद उस पानीके पीने से जाहिर होताहै जिस पानी में हैंने के कीडे होते हैं में यह बयान कर चुका हूं कि इस बीमारी का सबब छोटेर जानवर हैं जो किसी बात में जानवरोंसे मिछते हैं और किसी बात में पौधों के मानन्द हैं, वह जीते किस तरह हैं पहछे तो उनको खुराक चाहिये-उनकी खुराक क्याहै-कीचड़ या मैळ-अगर है जेके कीड़े बहुत मैंछे गन्दे पानी में हों तो वह बहुत जल्द पैदा हो सकते हैं अगर उस वक्त ऐसा पानी ख़र्दबीन से देखा जाय तो वह कींडे छोटे २ और छकडियों की मानंद दिखाई देवें गे वह इतने छोटे होते हैं अगर उनमें से साठ (६०) कीडे सिरे से सिरा मिळाकर एक कतारमें रक्लो तो उस लकीर की लंबाई बाल की चौडाई के बराबर होगी ॥ अगर इनमें से एक कीडा अच्छी तरह से रक्सा नाय तो वह बढता मालूम होगा और आखिरकार इसके दो बराबर होजायँगे-और इन दोनों भें से हर एक हैनेका कीडा है नो फिर बढ़ने लगताहै और तक्रीबन आध घंटे के बाद इन दोनों के बाद इन दोनों के दो २ याने चार की है हो जाते हैं और फिर चार से आठ।

इस तीर से समझ में आसकता है कि नती इनमें नरमादह हैं—न वह अंडे देते हैं फिर भी कैसे झट पट बढ सकते हैं—अगर एक कीड़ा हैंने का मैछे पानी में रक्खा लावे तो इतनी जरद बढोतरी होगी कि दूसरे रोज़ सुबह को पानी गदछा मिछेगा क्योंकि उसकी हरएक बूंद में ऐसे २ छाखों कीड़े पैदा होजाते हैं इसिछये गदछे पानी से मुँह वोने में भी अहतियात करनी चाहिये ऐसा अकसर होता है कि हैंने से मरे हुए की छाश गंगा में बहा दी जाती है इसिछये हैंने के कीडे उस पानी में दाखिछ होजाते हैं अगर यही बात है तो गंगा जमनाका बहता पानी पीने से किसी को हैज़ा क्यों नहीं होता। इस सवाछ का जवाब यही है कि इन दर्थाओं के बहते पानी में हैज़ेंके कीडों के छायक मैछा पन नहीं है इसिछये कि अगर हैज़े का कीड़ा इन दर्थाओं के पानी में दाखिछ होगा तो खूराक़ न भिछनेके सबबसे मर जायगा छेकिन बर्सिछाफ़ इसके कि वह किसी भैछे कुयें के पानी वें पहुँचजाय तो वहां उसके खानेको बहुत मैछा मिछेगा और ढनमें बहुत जल्द पैदा होकर

बढ जायंगे अगर ऐसे कूवों की कीचढ़ खुर्दबीन से जांची जाय तो कींडे के छोटे २ रेशे—हाथ की खाछ के रेने जो डोछ की रस्सी की रगडसे झडते हैं और बहुत से हेंमानी ज़रीह नज़र आयेंगे अगर गंगाके पानी की कीचड जो बहुत कम होतीहै जांची जाय तो इसमें ऐसे टुकडे हिंगेंज नज़र न आयेंगे अछबत्ता बड़े घाटों के नज़दीक यात्राके दिनोंमें मिछते हैं अगर गंगाके बहते पानी तछछट कों खुर्दबीनसे देखी जाय तो बर्खिछाफ पहले पानीके इसमें सिर्फ बालू और पत्थरके रेज़े नज़र आयेंगे और कींड़े पैदा होनेके छायक कोई चीज़ न पाई जावेगी—इसिल्ये हैंज़ेके कींड़ों को वहां मुनासिब खूराक नहीं मिछ सकती—उसकी सफ़ाईके बहुतसे सबब हैं एक यह कि हवा और धूपसे मैंकी चीजें नेस्त व नाबूद हो जाती हैं॥

#### दूसरा बाब।

# (हैज़ेकी रोक)

जो कुछ ऊपर कहा गया है उससे ज़िहर है कि अगर कुओं का पानी गंगा या यमुनाके पानीके मुताबिक होसके तो है जा बहुत कम होजाय अछबत्ता मेळ कु बैछतो बाज़ द्वाओं के डाछने से दूर हो सकता है याने बजाय धूप और उम्दा हवाके अगर थोड़ी फिटकरी मेळे पानी में अच्छी तरह घोछ दी जावे तो सब मेळी चीजें जो तरती हैं बैठी हुई दिखाई देंगी और पानी नितर जायगा—मेंने दो एक बार सुना है कि जब ऐसा किया गया तो है ज़ा बन्द होगया मगर मुझको यकीन है कि इस काम के छिये फिटकरीसे Pot Permanguate परमेंगेनेट अच्छी है क्योंकि उससे मेळी चीजें जो दिखाई देती हैं और जो नहीं दिखाई देतीं दोनों बैठ जाती हैं और न दिखाई देने वाछी चीजें कुओंके पानीमें हमेशा होती हैं।

परमेंगेनेट एक चीज है नमक की मानंद है जो खटास और धातों से बनती है वह झटपट पानी में बुछ जाती है और उसका रंग गुछाबी करदेती है इसमें पानी रंगनेकी ऐसी ताकृत है कि एक तोछा कुँचे भरको गुछाबी कर सकती है मगर यह रंग बहुत देर नहीं उहरता- क्योंकि यह द्वा पानीके मैछ कुचैछको नेस्त करके खुदभी नेस्त होजाती है और रंग उड़ जाता है अगर यह तरीक़ गिछास में देखा जाय तो कुछ देर बाद वही तछछट दिखाई देगी और इन्तिहान से माछूम होगा कि इस तछछट में दवा और मैछ मिछा हुआ है इसी तरह अगर्चे उस वक्त पानी में कुछ फ़र्क़ नहीं माछूम होता है छिकन इतनी बात ज़रूर है कि दवा युछनेसे पेश्तर जो कुछ मेछी चीज़ें पानीमें युछी हुई थीं वह और दवा दोनों नीचे बैठ गई हैं यह नमक एक कूंने का पानी साफ़ करनेके वास्ते इतना काफी होगा जिससे पानी का रंग गुछाबी

हो जाय मामूळी कूयें के लिये एक छटांक या आधी छटांक परमेंगेनेट शामके वक्त मिलानी चाहिये ताकि कूयें का पानी न हिले और तल्लख्ट को तहपर बैठ जानेके लिये काफ़ी वक्त मिलजाय—सुबहको अगर फ़ीका लाल रंग रह जाय तो कुछ डर की बात नहीं है क्योंकि वह कीज़ ऐसी पतली होजानेके बाद कुछ ज़हरीली नहीं है बाज़ ज़िलोंमें ऐसे शल्स हैं जो दवा पीने से हिच किचाते हैं ऐसे लोगोंके फायदहके लिये यह ज़रूर है कि जबतक बिलुकुल जाता न रहे पानी कूवों से न सेंचें।

जब कोई रंग दिखाई नहीं देता तो इनकों यकीन आजाता है कि पानीमें कोई दवा नहीं है हम पहले लिख जुके हैं कि हैज़ा तीन रोज़के बाद जोर पकड़ता है तो यह साफ ज़ाहिर है कि परमेंगेनेट असर इस बीमारी की निस्वत ज़ाहिर नहीं हो सकता जब तक कूरों के पानीको साफ हुए तीन दिन न गुज़र जाय, हैज़े का कीडा इतना छोटा है कि एक बून्द पानी में बहुतसे हो सकते हैं और मुमिकन है कि बाज़ वक्त एक बून्द के छोटे हिस्सह से बीमारी पैदा होजाय यह बीमारी उस पानी सेभी हो सकती है जो सिर्फ घरके वर्तावमें आता है इसिल्ये ज़रूर है कि परमेंगेनेट न सिर्फ उन कुवोंमें डाली जावे जिनका पानी पीते हैं बिल्क उन कूवों में भी डालनी चाहिये जिनका पानी वर्तने में आता है।

जब हैं ज़े का कीडा कूँवें में पहुँच जाय तो यह कोशिश छाजिम है कि उसकी खूराक पानी मेंसे दूर करहें मगर इस कोशिश से तो यह कोशिश बेहतर है कि उसको कूंवे के अन्दर पहुँचनेही नदें इसका इछाज कि वह कूंवे के अन्दर न पहुँचने पायें में कुछ नहीं बता सकता सिवाय इन रस्में के जो आजकछ हिन्दुस्तान में जारी हैं वहीं मुफीद हों अगर जियादातर मानी जावें।

अव्वळ-अवता अच्छी तरह से मालूम होगया और सावित होचुका कि हैज़ा का सबब अफ़्सर मुसाफ़िर एक लगह स दूसरी जगह छेजाते हैं और यह भी मालूमेंहै कि हैज़े का कीडा ज़ियादा तर पानी में रहता है पसकुछ शक नहीं राहगीर जहां जहां ठहरते हैं वहां हैज़ेका कीड़ा अपने छोटे डोरके ज़रिएसे जो उनके साथ रहताहै कुवों में डाछदेते हैं थोड़ा असी गुज़रा कि हैज़ेका सबब द्यांपत करनेके वास्ते जो अंग्रेज़ी फ़ौज़ छसनऊके शफा ख़ानह में पैदा हुआ था मुझको जाना पड़ा—मालूम पड़ा कि शफ़ा ख़ानह में हैज़ा शुरूअ़ होनेसे कुछ दिन पहछे पासवाछे अहातह में एक भिश्ती रहनेके छिये आया था और इसमें शक नहीं कि वह भिश्ती पानी पीने इस कूंवे पर आया जिसका पानी मरीजों को मिछताथा—भिश्ती को पहुँचनेसे दो दिन बाद दस्तआने छगे और वह हैज़ा में मुबतछा होगया, बेशक वहां पहुँचने से पहछे उसके पेटमें हैज़े का कीडा दाखिछ होगया था बाद इसके शफ़ाख़ानह के बीमारों को जो उस कूंयें का पानी पीते थे यह बीमारी छंग गई—

अक्सर गांव वाले गर्मी के मौसिम में मुसाफिरोंके वास्ते प्याऊ लगा देते हैं मुसाफ़िरको पानी भरनेकी कुछ ज़रूरत नहीं होती इस तरह से बहुत कम मौका मिलता है कि हैने का कीडा कूएं में पहुंच सके यह रस्म बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी वजह से राहगीर हैनेको एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम लेजा सकता है।

दूसरे—निहायत मुफ़ीद रस्म यह है कि नीच ज़ातके छोगोंको उस कूंबेके पास नहीं आने देते जिसका पानी पाया जाता है जिस वक्त बस्तीमें हैज़ा फ़ैछा हुआ हो तो यह रस्म निहायत मुफ़ीद है क्योंकि नीच ज़ात वाले अपने पेशे में मेछी चीज़ोंसे काम छेते हैं जिससे हैज़ेक कीड पैदा होसकते हैं—हिन्दू लोग नहीं पसन्द करते कि महतरोंको अपने कूएं से पानी खींचनेदें यह दुरुस्त है कि महतरोंको अपने खाने पीने से अलग रक्सा जावे—लेकिन उनसे हरएक काममें परहेज़ करना वाजिब नहीं मालूम होता—

हैज़की रोक थामके छिये उन रस्मोंको जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ ज़ियादा मानना और रिवाज देना चाहिये—

अञ्बल तो यह मुनासिब है कि जब मुसाफ़िर अपने गांव में छौटकर आवे तो उससे एक हफ्तह तक परहेज़ करें और कूएंपर न आने दें क्योंकि यह मुमिकिन है कि इसको रास्तह में किसी मैछो चीज़ से काम पढ़ाहो या हैज़ेका सबब इसके साथ हो ख़ास कर यह हाछत उन यात्रियोंकी हो सकर्ताहे जो ऐसे मेछेंसे छौटकर आवें तो हफ्तामरतक कूयें के पास आनेकी इजाज़त न देनी चाहिये खूसरे आदमियोंको जो गांव से बाहर नहीं गये हैं उनके वास्ते पानी खेंचना चाहिये और जो छोग मेछेसे छौटकर आते हैं उनको चाहिये कि सानेकी कोई चीज़ सूसी चीज़ेंकि सवा अपने गांव में न छावें हैंज़े का कीडा सूसी चीज़में मर जाता है मगर गीछे सानेमें थोड़ी देर जी सकता है—

यात्रियों या मुसाफिरोंके छोटे या पानी पीनेके बर्तन गांव में छाने से पेश्तर है। आग या धूप में रखकर सुखाने चाहियें-हैं ज़े का सबब की ढोंके साथ भी गांव में आस कता है पस छोट कर आने वाछोंके कपड़े झट पट न थोने चाहियें अगर कूएं के पास थोये जाय गे तो मुमिकिन है कि एक बूंद के ज़िरए से हैं ज़े का की ड़ा कूएं में जा पहुंचे पस ऐसे कपड़ों को थोने से पहले धूप में फ़ैलाकर खूब सुखालेना चाहिये यह काफ़ी नहीं है कि कपड़ा छूने से सुखा मालूम हो बल्कि दिन भर धूप में पड़ा रहने दो क्योंकि धूप इन छोटे की ड़ों को मार डाल ती है जो बीमारी पेदा करते हैं अग्नर रह की यह पूरे तीर से बरते जानें तो है ज़ा एक जगह से दूसरी जगह व पहुं-

च सकेगा इन कायदों पर चळना मुमिकन है क्योंकि इनकी बुनियाद तो वही रीत रस्में हैं जो हिन्दुस्थान में पुराने वक्तों से चळी आती हैं।

हिन्दुस्थान का एक बाग्रन्दा दूसरेको पानी किसतरह पिछाता है—पहछे वह पानी खोछके ज़िरए से निकाछता है फिर छोटे में भरकर ओक से पिछाता है अगर कोई इस से पुछे कि तुम डौछहीसे पानी क्यों नहीं पिछाते तो वह जवाब देताहै कि आद-मीके झूंटे पानीके छींट से डौछ का सारा पानी बिगड़ जायगा—

इस बिगड़ने का क्या मतलब है अगर पीने वाले का हाथ निहायत तेज़ ज़हरसे भिगो दिया जाये तो मुमिकन नहीं कि जो छोटी २ छींटें उसके हाथ से उड़ेंगी वह डील के पानीको बिगाड़—मैं ख़याल करता हूं कि ऐसा ज़हर दुनिया में नहीं है—अगर यही बात है तो यह रस्म कुल अक्लमंदीकी नहीं है मगर पुरानी और नई बीमारियों के पहँचान के इल्म से साफ़ ज़ाहिर है कि यह रस्म अच्छी है और बीमारियों पैदा करने वाली चीनोंकी ज़ियादती को रोकती है जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि वबा का सबब मामूली ज़हर नहीं है बिल छोटे २ कीड़े हैं जिनमें बढ़नेकी अजीब ताक्त है और वह इतने छोटे हैं कि एक बंद पानीमें इज़ारों रह सकते हैं पस इस तौर से बून्द भी पानी जो आदमिक हाथ से उछट कर डील में जापड़े वह कूएं के अन्दर हैंने के सबब पहुंचानेक लिये काफ़ी है।

जैसे थोड़ा सा नामन कई सेर दूधको नमा सकता है इसी तरह कूएंके सारे पानाको है ज़े का एक कीड़ा ऐसा ख़राब कर सकता है कि नो कोई पेट भरकर पीय उसको है ज़ा होनाय इसिंट मुझको यह रस्म अच्छी मालूम होती है और अगर हिन्दू लोग इसके असली सबवको नानें तो निहायत बेहतर हो—में नानताहूं कि डीलको सिवाय पानी खेंचनेके और किसी काममें नहीं लाते मगर इतनी ख़ब-दारी होनी चाहिये कि यह बरतन किसी मैली चीनके पास न आने पाने—मेंने देखा है कि औरतें पड़ा शिर पर और डील हाथमें लेकर कूओं पर नाती हैं और डीलको अपने लहंगे के लूने से नहीं बचातीं मुमिकन है कि लहँगा मैला हो—कभी र ऐसा होता है कि कूएं का चबूतरों और उसके गिर्दकी नमीन मैली होती है और मुझको शक है कि ऐसी मैली नगह पर डील रखने में पूरी अहतियात नहीं की नाती यक़ी न है कि लीटा, डील से ज़ियाइह कुएं को ख़राब कर सके क्योंकि वह कभी र मैले काम में लाया नाता है इसिलिये बेहतर होगा अगर लीटे कूएं में नडाले नावें बल्कि डील से लीटों में पानी भरा नाय या नलदार तालाब कूवों के पास बनवा दिया नाय निससे तहारतके वास्ते लीटे में पानी भर सकें।

् हैज़ेके रोकनेके लिये सर्कार कुछ नये बन्दोबस्त कर रही है जो कि अबतक

हिन्दुस्थान में मालूम नहीं हैं खासकर ज़िकके कािबल यह बात है कि बहे शहरों में नल के ज़िरए से पानी पहुंचाने का समान किया गया है अकसर यहांके बाशने इस पानी की खासियत के समझने में बिलकुल ग़रती करते हैं बल्कि आगरे में बाज़ लोगों ने मुझ से कहा कि हम नलका पानी नहीं पी सकते कि वह बहुत गर्म है बाज़ों ने कहा कि रत्बत और बलग़म पैदा करता है बाज़ कहते हैं कि वह नीच क़ौमोंके इस्तैमालके वास्ते है इसलिय हम नहीं पी सकते।

जिस नयेइत्मके ज़िर्ए से हमको यह साबित हुआ कि हिन्दुस्तान की बाज़ पुरानी रस्में अच्छी हैं (जैसा कि ऊपर बयान किया गया) उस इत्म से हमको यह भी साबित हुआ कि इस किस्मके ऐतराज़ महज़ पोच और बेहूदा हैं नलका पानी ऐसी मेहनत और अहतियातके साथ साफ़ किया जाता है कि बीमारी पैदा करने वाले छोटे २ की इं उस्में से अलग हों जाय-

इसकी सफ़ाई का तरीका ऐसा पेचदार है कि इस छोटे से रिसालह में नहीं लिखा जा सकता नगर इतना कह सकते हैं कि बालू जिससे पानी साफ़ किया जाता है पहले कलके ज़रिए से उसको धोते हैं ताकि किसी के छूने से ख़राब न हो जाय-

इस पानी की ऐसी अहतियात और खबर्दारी की जाती है—िक वह गंगा यंमुनाके पानी से जियादा साफ़ सुथरा हो जाता है छोटे २ ज़िन्दा कीड़े इस में बहुत कम होते हैं और बीमारियों के हक़ में वह हिन्दुस्तानके पानी से बे बहतर है—

हम उपर कह चुके हैं कि नीच क़ौमके छोगोंको डौळ पर छींट डाळने से मना करना चाहिये क्योंकि डौळ कूएं में डाळा जाता है और मुमकिन है कि इससे पानी बिगड़ जाय-

अगर्चे नलके पानी में इस किस्मका ख़तरा नहीं है फिर भी इसके आस पास सफ़ाई रखना और गन्दे मैंले हाथों से इसके दहाने को बचाना चाहिये क्योंकि हवा के साथ किसी मैली चीज़का इसके अन्दर पहुंच जाना मुमकिन है—किसी तरह इतनी ख़बदीरी तो करनी चाहिये कि जिस बर्तनमें पानी भरते हैं उसकी नल के मुंह से न लगादें—

बाज़ देहातके अन्दर सर्कार पम्प छगा देगी, इस कछके ज़रिए से कूएं का पानी अज़ ख़ुद निकछ आता है अगर कूएंकीमन पुरुता और अच्छी तरह दुरुस्त है तो इसमें शक़ नहीं कि नो कुछ गन्दगी पानीमें ना सकती है वह सिर्फ ऊपर से उन बरतनोंके साथ जा सकती है जो उसमें ढाछे जाते हैं पस कूएं का मुँह अगर टाक दिया जावे और पानी सिर्फ पम्पके बसीछे से खींचा नाय तो कूएं के अन्दर कोई मुज़ईद चीज़ नहीं जा सकती क्योंकि पम्प की नछीमें होकर पानी ऊपर को आता

है अन्दर को नहीं जाता इस गृरज़के छिये हिन्दुस्तान में ऐसे पम्प छगाये गये हैं जिस्में चमड़ेके चकछे नहीं छगाये गये अगर पम्प गांवामें छग सके तो बार्शदोंके हक्में निहायत मुक़ाद होगा—

हमने इस रिसालह में कई रस्में ऐसी लिखी हैं कि अगर वह अच्छी तरह मानी जावें तो हैं ज़ की नियादती को रोकनेक ित्ये निहायत मुफीद होंगी—मगर कुछ और तरिक़े अभी नहीं बताये जो बिलाशक निहायत फायदेमन्द हैं मसल् छोटे २ की डे जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं पानीक उबाल नेसे मरजाते हैं इसलिये वबाके दिनों में उबाला हुआ पानी पिये और गर्म किया हुआ खाना खाने से बीमारी रहने का डर नहीं रहता मगर बहुत से गृरीब आदमी ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि उनको काफी इन्धन मयस्सर नहीं आता—

मेंने जो कैिज़्यत बयान की इन्में वह तमाम तरीक़े नहीं हैं जिनसे हैज़ा पैदा होता है मगर हैज़े का कीड़ा चूंकि सूखेसे मरजाता है और गर्दकी तरह हवामें नहीं उड़ सकता है इसिछिय साँस छेने से हैज़ा पैदा नहीं होसकता, यह ऐसी बीमारी है कि जिसका सबब यानी कीड़ा हमेशा खाने पीने के ज़ारिए से पेटमें पहुँचता है और अक्सर तो यह बीमारी ख़राब पानी पीने से हो जाती है मगर कभी २ खाने के सबब से भी होजाती है और यह बात गालिबन् मेळी जगह में होजाती है जहां बदबू और मिस्खियों की कसरत हो हैज़ेका कीड़ा हैज़े वालों के फुनले में मौजूद होता है अब यह द्यीपत हुआ है कि मिस्खियों जो इस पर बैठती हैं तो कीड़ेको एक जगह से दूसरी जगह लेजाती हैं बीर खानेकी चीजों पर बैठकर वहां छोड देती हैं इस तरह खतरनाक बीमारी का सबब पेट में पहुचकर बीमारी पैदा करदेता है—पस खाने पीने की तर चीनें जैसे कि गोइत व दूध वगैरह हैं इनको बाज़ारों में बहुत अहतियात से रखना और मिस्ख्यों से बचाना चाहिये—तमाम शुद ॥

## (नोट)

परमेंगेनेट पोटास ऐसी जूद असर दवाई है कि जो चाह में डाढतेही अपना असर दिसा देती है और यह दवा निहायत मुक्तिद तजरबासे पाई गई है—आगरा-और रिया-सत बीकारनेर में भी परमेंगेनेट पोटास कूओंमें डाढागयाथा जिसके डाढनेक बाद मर्ज़ हैजा उन छोगोंको नहीं हुआ जिन्होंने उस चाहका पानी इस्तैमाछ कियाथा अब बु माह अगस्त सन् १८९५ ई० जबिक मुक्ताम सराड़ी में हैजा फूटा था तो जनाव कर्नेंछ ए, डबल्यू राबर्ट साहब पोछेटिकछ एजेंट व मजिस्ट्रेट जि़ढा कोह आबूने यही परमेंगेनेट पोटास मज़कूरको चाह हाय वाके खराड़ीमें इछवाया था और यह बात

पाया सुबूत को पहुँची कि बाद ढळवाये जाने पोटास मज़कूरके कोई शख्स मर्ज़ है-जे में मुब्तिळा होकर नहीं मरा।

ज्माने हालके मेडीकल तहकीकातने इस अमरकी तसलीम कर लिया है कि इन्सानी सेहत व तन्दुरुस्तीका आछा ज्रिया सफाई का होना है जिससे वबाय अम-राज बहुतही कम असर पिज़ीर होतेहैं इन्हीं उसूछ पर सर्कार अंगरेजी हर एक शहर व कस्बहमें वदेहमें अवामके रफाह व फ़लाह अमराज के इन्सदादके छिये उम्दा उम्दा इन्तिनाम और नगह २ सफ़ाई आबरसानी और रोशनी वग़ैरह के महकमे मिस्ल मन्कूरा बाला मुक्रेर फर्माए हैं और इसका नमूना खाल खाल अब वान रियासत हाय हिन्दुस्तानी में भी रायज होता नाताहै-बहुतसी छोटी रियासतें सफाई के मफ़ाद से बिळकुळ बेबहरा और रिवाज के पाबन्द हैं-मेरीरायमें वह भी अपने ख्यालात को इस तरफ मवजूल करें-तो उनके मुल्की फयायद और इन्सदाद अम-राज मुमिकिन हैं जाहिर है कि जब कोई शख्स किसी अमर के करने पर मजबूर किया जाता है तो कबळ अज़ इज़राय कार्रवाई वह मुश्किलात को पेश नज़र करके उसके करने से गुरेज इल्तियार करताहै इस तरह हर शस्स इजराय कार महकमह सफाई से पहले यह कह सकताहै कि उस कामके अंजाम दिये जाने के वास्ते अव्बल ही मर्तवा जर कसीर दर्कार है। इसलिये ऐसे मुआमलातकी तरफ रियासत हाय हिन्दुस्तानीको तवज्जह दिछाई जाने से मूजब जेर बारी और कर्ज़दारी रियासत है कृते नज़र इन सब बातों के मैं वह वसाइछ और ज़रिया रियासत हाय देशी की सफाईके बयान करता हूं जो बाशन्दगान देशीके रिवाज और तबीअतके सुवाफिक हों और नेरबारी और कर्नदारी से भी रियासत मुबुक दोस हों।

# बाबदोम।

# (तैयारी पाखानइ जात और उसकी सफ़ाई)

यह काम हर एक रियासतके शहरी कीतवाल या तहसीलदारके मुतालिक होना चाहिये और ऐसे ओहदेदार मोहतिमम सफाईको जरूर है कि वह शहरकी वसअत और गुंजायशके मुवाफ़िक सफ़ाईके वास्ते मेहतर मुक्रिंर करे, और ऐसे इन्तिज़ाम करनेसे पहले शहरके चार या पांच शरीफ़ और मोअन्तिज़ शरूस बतौर मेम्बर मुक्रिंर करे कि जो हर महीने किसी मौके मुनासिब पर जमा होकर जल्सा कमेटी सफ़ाई व आरायश शहरकी वाबत अपनी रायें जाहिर किया करें, और हिसाब किताब सफ़ाईको देखा करें।रियासत हाय देशीमें दो किसमके बाशिन्दे होते हैं एक बह जो शहरके बाहर आबादी से दूर पाख़ाचह जाना पसन्द करते हैं दूसरे वह लोग जो अपने मकानसे बाहर जाना प्रमन्द नहीं करते हैं और अपने घरोंमें पाख़ानह जाता

और सन्डासें तैयार कींहैं (यह सन्डासें देखा गया है कि, बरसेंा गृळाज्त से साफु व पाक नहीं होतीं ) जो छोग शहरसे बाहर पाखानह जाने वाछेहैं उनको उस वक्त रोका जावे तो उनकी तबीअतके बिल्कुल बर्खिलाफ होगा और हर्गिज वह लोग इस बातको गवारा न करेंगे कि शहरके बाहर नजायँ और वरों में पाखानह बना-कर पाखानह फिरा करें मेरी रायमें जो छोग बाहर पाखानह जाना पसन्द करें उनके वास्ते उन्हीं मौकों पर पाखाने बना दिये जावें कि गृळाजत उनकी जेर नजर और बूय बदका नाम नहों क्योंकि यहा बाअस है कि वह छोग जंगछोंमें आजादाना तौर पर पासाना नानेके आदी होगये हैं, हम उन पासानों की शकछें और तसमीना हर एक पाखानह का जैछ में बनाकर दिखलाते हैं, इस तरहके पाखानह एक दूसरे से बहुत फ़ासिलह से आबादी से दूर बनाये जावें और इस कदर साफ व पाक रक्से जावें कि छोर्गोको उसके अन्दर नाना नागवार न गुजरे एक गोशह में इस किस्मके पाखानह औरतोंके वास्ते बनाये जावें जो मदीने पाखानोंसे बहुत फ़ासिछह से हों और उस पर उस ज्वान देशीमें छफ्ज मदीना और ज्नाना छिसदेना चाहिये जो छोग वाकिफ़ व आगाह रहें-"डबसन फ़ीकंग" पौडर जो ताअफ़ुन को जज़ब और सङ्ब करनेवाला खासा यानी असर रखता है बाद सफ़ाईके डाल दिया करें और खानगी पाखानों के दंग और शक्छें हस्व ज़ैल होने चाहियें जिसका तख़मीनाभी साथ है और इस शक् के पाखानह बतजरी शहर में रिवाल दिये लावें और मोहतमिम सफाई को इस्तियार होगा कि वह वक्तन फुबक्तन उन पाखानों को जो जदीद बनाये जाते हैं उसी नमुना और तरीका से बनाये जावें कि जो मोहतिमम सफ़ाईने मुक्रिर किये हों उमुमन् देसी रियासर्तों में यह दस्तूर देखा गया है कि छोग रास्तों और गुनरगाहों में रास्तह चळते पेशाब करते हैं और किसी तरह उनको ऐतराज नहीं होता इस छिये मोहतिमम साहब सफ़ाई को चाहिये कि ऐसे गुज़रगाहों और रास्तों पर के गोशह में इस शकलके पेशाव खानह बनादें-

चूंकि ऐसे पेशावसानोंके बनाये जानेसे हर शख्स शाकी रहताहै कि इस मौके से पेशावसाना उठा दिया जावे और ख्वाहनख्वाह म्यूनिसिप्छेटी को उठाना पडता है और उसके उठानेसे महकमह सफ़ाई को ख़र्चह से जेर बारी उठानी पडती है इसिछिये हम वह तरीका बतळाते हैं जो निहायत ही मुफ़ाद हो और म्यूनिसिपछेटी को ख़र्चे से जेरबारी नहोंने चन्द एक गाडियां इस शक्छ की जिनका ज़ैछ में नमूना है तैयार होनी चाहियें और गोशोंमें गुज़रगाहों के उन गाडियों को सडा करना चाहिये—और हर रोज दो दफा दिनमें उन गाडियों को सच कर शहरके बाहर छेजाया करें और दूसरी गाडियां उस जगह सडी कर शिया करें इसमें यह बहत बडा फायक

है कि जब कोई झरुस मौतिरिज़ हो गाड़ीको सेंचकर दूसरी जगह सडा कर दिया जावे॥

# **बाब सोम।** ( शहरी सड़कों का इन्तिज़ाम )

रियासत हाय देशी में सहकों का इन्तिज़ाम खास शहरमें वाक, होते हैं निहायत अवतर और अवाम को मुज़र्रद पहुंचाने वाळा देखा गया और खासकर बाद बारिश के कोई रास्ता काबिछ आमद व रफ्त नहीं रहता रास्तों में अभीक ग़ार पह जाते हैं मजबूर वहांकी रिआया उस रास्तहको छोड़ कर दूसरे रास्तह और पगढंडियां बना छेते हैं ताहम अहािछयान रियासत इस तरफ तवज्जह नहीं करते अगर उनकी इस तरफ ज़राभी तवज्जह मबजूछ हो तो उम्दा तौर पर खातिरख्वाह ऐसी सहकों का इन्तिज़ाम हो सकता और रिआया को आराम मिछ सक्ता है अछावा इसके शहरकी खूब सूरती भी होजाय रियासत के लेळखानह से कुछ जमाअत के दियों की बनिगरानी चन्द सिपाहियान या वर्कन्दाज़ान इस काम पर तैनात करिदेये जावें जो दाग्बेछ छगा छगाकर सीधी और खुश्जुमा सहकें बाद खतम होने बारिशके बनाया करें और हरदो जानिब सहकों के ऐसी नािछयां बनािदया करें जो मीिसम बारिशमें पानीकी रूसे सहकों को महफूज रक्सें इसी तरह जब वक्तन् फवकन्त् सहकों की हाछत खराब देखी जाय तो मरम्मत होती रहे अगर महकमह सफाई के फण्डमें तरकी और रिया वािफ़रहो दूसरी तदबीर नािछयों व सहकें पुरुता करिकी मुमिकन है बहरहाछ सहक हाय शहरी अच्छी हाछत में रहनी चािहये:॥

# बाब चहारम्।

# (रियासत हाय देशीमें इमारतकी तामीर)

आम छोग रियासत हाय हिन्दुस्तानी में बिछा दरेग शहरमें जहां चहते हैं इमा-रतें तामीर करते हैं कोई अहडकार रियासत जो मजाज ऐसे अमूर के मज़ाहमत-का है माने नहीं होता है इसमें चन्द क़बाहतें पैदा होती हैं जो बाद तैयारी के ब मुश्किछ दफे हो सकती हैं इसिछेये ऐसी इमारतोंके तामीर होनेसे पहछे हरएक, माछकान आराज़ी को ज़रूर होगा कि वह अपने किसी हाकिम वक्त को मुनिछा करें कि जिसकी ज़िम्महवारी ऐसे कामों की हो—और उस हाकिमको चाहिये कि एक दिन उस मौक़े के मुछाहिज़ेके वास्ते मुकर्रर करके बाज मेम्बरों को मौक़े पर छेजाय और अगर मौका ऐसा हो कि जहां इमारत की तामीर से हर्ज बाकै होते हों या गुजरगाह आम खमीदा' होता हो तो ऐसा हाकिम हस्बराय मेम्बरान ऐसी दर्क्वोस्त नामंजूर कर सकता है इस इंतिजाम से बशर्त पावन्दी क्वाह कैसाही छोटा कस्वा क्यों नहो बाद चन्द अर्सहके उम्दा शक्छ पैदा करेगा—

# बाब पंजम्।

# (रियासत हाय देशीमें रोशनी का इन्तिज़ाम)

उम्मन छोटी रियासतों में रोशनी का इन्तिजाम नहीं है इस बदनज़मी से रिआ-या बरायाको सख्त तकछीफ़ का सामना होता है जूंकि वह छोग आदी हो गये हैं इसिंखिये शाकी नहीं होसके यह भी रियासत हाय देशी को कुछ मुशिकिछ न होगा रास्तों और गुज़रगाहों के उपर एक २ छाछटेन बक़ीमत अर्ज़ी बशकूछ ज़ैछ जिनका तख़मीना भी साथ है नस्व की जावें जूंकि इरएक रियासत जदीद कामोंके वास्ते सर दस्त ज़र कसीर ख़र्च नहीं कर सकती इसिंखिय बाद चन्दे जब फ़न्ड में माकूछ रुपया होजाय तो आहिनी छाछटेनें फराहम करा सकते हैं जो बम्बई वग़ैरह सौदा-गरान से सिर्फ़ इन्छाअ देने पर आसकती हैं॥

#### (२६०) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

शक्छ पाख़ाना व पेशाबखाना ब सुरत गाड़ी जो एक जगह से दूसरी जगह मन्तक्छ हो सकती है मुजिब्बज़ा मुसन्निफ़ किताब हाजा जिसको बाबू ठाकुर सिंह ख़ल्फ़ छहनासिंह नक्शह नवीस मुताछिका चीफ़ इंजिनियर राजपूताना व वस्तहिन्दने जो दरहक़ीकृत अपने फ़न में उस्ताद जमानह हैं मुरतिब फर्माया-





#### तस्मीना शकल नम्बर १.

गाड़ी तयार हो चार चकरकी बाल्टी छोहा और हीनहा८-०-० हर चहार तर्फ का पतरह यानी मये छतके बल्छी बगैरह४-०-० उम्दह्किस्म मीजान१०२--०-० ( नीट ) अपरकी छत की जुरूरत सिर्फ उस नगह होगी नहां पर कि बरसात कसरतसे होती है वर्ना उसके मीकुफ रखने मुबल्जिंग २०) रुपया कम सर्फ होंगे॥ और बनाय चादर छोहे टीनके अगरआडके वा स्ते आध इंच मोटाई का जंगली तरुता मि **२ळ दरख्त खाकरह** निसे पछाश कहतेहैं छगाया जावे तो य-कीन है कि मुबछिग १०) रुपया में तयार हो यानी कुछ खर्भ तक्रीबन् ६२) रु० होगा--

#### तख्मीना शकल नम्बर (२)

चिनाई कुर्सी



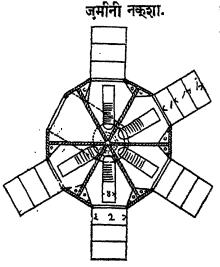

मीजान कुछ २०० ६०

#### (२६२) मजन्आजाब्तहफीजदारी।

अशकाळ पाखानह खानगी व ळाळटेन हा मुजव्विजा मुसन्निफ़ हाज़ा जिसको बाबू ठाकुर सिंह खल्काळहना सिंह नकुशह नवीस चीफ़ इंजिनियर राजपूताना व वस्त हिन्दने जो दर हकुकित यकताय जमानह हैं मुरतिब फ़र्माया ॥

शकुल नम्बर (२) पाखाना खानगी.

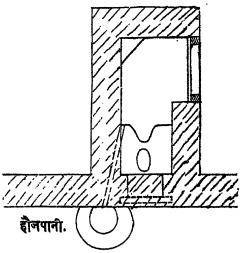

बकीमत मुबळिग ३०) ह० तयार होसका है. शकल नम्बर (२) लालंटेन.

लाळटेन जो दीवारसे चस्पा दह होगी.

शकल नम्बर (३)

लोहेके मेक्ट १५) इ०मग्र उकटी दीवारमें दीगर छगाई जा-बेगीतोप) ह० काफी हैं

क्कीमत मुबलिग ५) ह० तबार होसकी है.

# बाब शशम्।

## टेक्स दहिन्दगान रियासत हाय देशी।

चूंकि रियासत हाय देशी की रिआया अक्सर किसी किस्मका टेक्स नहीं देती और वह आदी भी नहीं हैं इसिंख बहुत थोडा टेक्स जो दो आने महीने से ज़ियादा नहीं व हरएक मकान सकूनत पर मुक्रेर किया जावे और जो समान बाहर से शहर में छाया जावे उस पर भी निहायत खफ़ीफ़ टेक्स मुक्रेर करना चाहिये—मसछन् किसी किस्मकी तरकारी छक हें में भरी हुई शहर में छाई जावे तो उस एक छक हे पर बहुत खफ़ीफ़ महसूछ उस दरवाजे शहर पर बसूछ होना चाहिये और हरएक महीने वसूछ होकर ख़जानह राज में दाख़िछ हुआ करे एक रिजस्टर आम मोहतिमम सफ़ाईके दफ़्तर में रहैगा और तहसीछके वास्ते अगर शहर बड़ा है तो मुनासिब इंतिज़ाम किय जाय और छोटे शहरों में हन्तुछ इमकान उन्हीं अहछकारों से काम छिया जावे जो तहसीछदार या हाकिमके मुताछिक हैं जदीद अहछ्कारों का रखना ज़कर नहीं—

# बाब हफ्तम्।

# (क्वायद् मुताञ्चिका सफ़ाई )

- (१) यह क्वायद उन रियासत हाय देशी में मुर्व्विज होंगे जो रियासतें अपने २ इळाकह में रायज करना मुनासिब तसव्वुर करें।
- (२) जो श्रख्स ख़िलाफ़ इन कवाअदके अन्दर्क हदूद म्यूनिसिप्लेटी अमलदरा-मद करे वह मुस्तूजिब स्ज़ाय जुमीना २०) इ० तक हो सक्ता है या केंद्र महज जिसकी मयाद एक माह तक हो सकती है।
- (३) किसी श्रूरूसको कोई चीज़ गळानी और पिषछानी या सहानी नहीं चाहिये अपने मकान या श्रहातह मकान में इल्लाब मंजूरी मोहतमिम सफ़ाई।
- (४) किसी शस्सको कोई फैल ऐसा न करना चाहिये कि निसके सबब से अम-राज के फैलने का अहतमाल हो ।
- ( ५ ) किसी श्रुक्सको कोई जानवर इस किस्मका कि जो उस रियासतके द्स्तूर या मजुहबी अकायदके बर्खिळाफ हो निबह करना या करानान चाहिये।
- (६) बैळ सांड और बकरी जो अज़रूय अकायद मज़हबी हनूद शहरों और क़स्बोंमें आजादाना छोड़ दिये जाते हैं उनका कोई शख्स क़ाबिज नहीं है ताहम कोई शक्स मजाज उनके मारडाळने या ज़िबह करनेका नहीं है।
- (७) जो ऐसाम गोइत बज फुरोस्तृ करनेके वास्ते रियासत हाय देशी में मुक्ररर

#### (२६४) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

- हैं, ख़िलाफ़ उन दिनोंके कोई शख्स गोश्त बज़ फरोख्त करने और जिबह करनेका मजाज नहीं है।
- (८) कोई चीज जो अज़रूय तशक़ीस तबाबत या डाक्टर काबिल फ़रोस्त व वै नहीं है वह जरूर म्यूनिसिपलेटी के अन्दर फरोस्त नहीं होनी चाहिये और न बहरादे फरोस्त रखनी चाहिये।
- (९) किसी चश्मह व तालाब में खार्ले और नीन दीगर अशयाय नो पानीको मतलून और मुताफिन करते हैं नहीं धोने चाहिये।
- (१०) किसी शब्सको म्यूनिसिपछेटीके अन्दर सिवाय जाय मुक्रिरीके पासाना और पेशाब नहीं करना चाहिये!
- (११) कोई श्रव्स ख्वाह फकीर हो या साधू विरहना अपने आले तनासुछ को खोळे हुए सर बाजार नहीं फिरेगा।
- (१२) कोई शक्स किसी सुबद् गाह पर ख्वाह वह मुताल्लिका अहल इसलाम हो या हनूद मेला और किसी किस्मका फुजला न डालेगा।
- (१३) कोई शब्स बिछा इजाज़त मोहतिमिम सफाईके कोई चीज़ मिस्छ । संस्थिया व सोमछसार ) वगैरहको फरोस्त न करैगा—
- (१४) कोई पाखाना बिछा इजाजृत मोहतमिम सफाई के न बनाया नावेगा।
- (१५) किसी श्रष्सको किसी आछह रोशनीको नो रियासतकी जानिक्से महन बेनज्र रिफ़ाइ आम बनाया गया हो नुक्सान नहीं पहुँचाना चाहिये।
- (१६) कोई इमारत विछा इजाज़त मोहतिमम सफ़ाईके तामीर न होगी।
- (१७) नो कुँवा-चाह अहळ हनूद या अहळ इस्ळामके छिये पानी छेनेके वास्ते मुक्रिर है उसपर वह क़ौमें नो निहायत अदने दर्नेकी हैं पानी न भरने पार्येगी।
- (१८) किसी शरूसको कोई महसूछ जो म्यूनिसिपछेटीकी तरफ्से मुक्रेर किया गया हो हज्म न करना चाहिये।
- (१९) इन्स इनाज़त मोहतिमिम सफाई रियासत हाय हिन्दुस्तानीमें ख़्वाह वह मुसल् मान हो या हनूद एक जगह जानवरान जिवह करनेके वास्ते मुक्र्र होंगे जिसको कमेळा बोळते हैं।
- (२०) किसीको कोई जानवर अपने घरों में ज़िवह न करना चाहिये इस्ना ववजह खास।
- (२१) किसी श्रव्सको अनस्य थोसा दही यानी कुत्ते या गधेके गोश्तको बक-रीका गोश्त करके न फरीस्त करना चाहिये ऐसे शस्स मुस्तानिब सनाय

- जायद्के होंगे जो वाळी रियासत या उस हुकूमतके हाकिमकी राय पर मुनहसर है।
- (२२) किसी शरुसको बेरहमिसे मारना या जानवरान् मजरूह से काम न छेना चाहिये॥
- (२३) कृब्छ अज् मेळा हाय मुसळमानी या हनूद सर गरोहानको ळाजिम है कि, मोहतमिम सफ़ाईको मुत्तिळा किया करें।
- (२४) माळकान को चाहिये कि इमारत ताळाब व चाह व ल्नन्दक्या दूसरे मुकामात की ऐसी मरम्मत करें कि जिससे अवामको खोफ व ख्तरा बाकी न रहे।
- (२५) कोई रास्ता या गुज़रगाह या पगढंडी बिळामंजूरी मोहतिमिम अफ़्सर के न रोकनी चाहिये।
- (२६) रियासतको मनान है कि दफ़(त मस्बूकुछ निक्र में मुनासिब जाने तग़िरों तबदीछ करे या कुछ ईनाद करे॥

हिस्सह दोम तमाम श्रुद।

# हिस्सहसोम।

मजमूञाजाब्तहफीजदारी ।

# हिस्सहसोम।

# चृंकि

कोह आबू राजपूतानह की दारुङ जिल्डा की साहब वालाशान साहब एनेन्ट नन्वाब गर्वनर जेनरल बहादुर राजपूतानह का मुस्तिक फरोदगाह है और अफसर रक्षसाय राजपूताना व वस्तिहिन्द वगैरह ब मौसिम गरमा तफरीहन कोह आबू पर रौनक अफ़रोज़ होकर चन्द माह तक क्याम फ़र्माते हैं इसिंख जिक्स हुआ कि इस मुकाम के कायदों और जान्तों से भी वाकिफ हों और तावको कि इन क्वायदको यक जाय जमा न किया जावे तमाम कायदों का हासिल होना ना मुमकिन है। पस दरीं सूरत अहलकारान् व मुलाज़िमान रियासत को वाकिफ व आगाह करना उन क्वाअद व ज़वान्त से जो कोह आबू पर रायक और जारी हैं जकरी ख़याल करके तमाम क्वाअद व ज़वान्त मुलिरिये व मसदरा गर्वनेमन्ट हिन्द व सीगह फारन दिपार्ट मेन्ट याने महकमा ममालिक गैर व साहब ऐजेन्ट नव्वाब गर्वनर जेनरल बहादुर राज पूताना व म्यूनिसिपलेटी कोह आबू अंग्रेनीसे डंट्र्भे तर्जुमा करके शामिल मजमूब हाज़ा की गई जो रियासतों के बहुत कार आमद हैं॥

अल्अब्द

भीर तफज्जुल हुसेन वल्द भीर हुसेन अली सर्रिइतहदार। अदालत मजिस्ट्रेटी कोह आबू.

# फ़्हरिस्त।

(क्वानीन मुरव्विषा वर कोह आबू )

हरवज़ैल ऐक्ट बमूजिब नोढी फ़िकेशन फ़ारन डिपार्टमेन्ट नम्बरी ( २८५ ) आई

# हिस्सहस्रोम ।

मर्कूमा २३ जनवरी सन् १८८४ ई० व तीज बज़रिए दीगर नोटीफ़िकेशन कोह आबू पर जारी और नाफिज़ हैं।

नम्बर ऐक्ट मय सन् ४५ सन् १८६० ई० ६ सन् १८६४ ई०

नाम ऐक्ट ताज़ीरात हिन्द ताज़ यानह

११ सन् १८६५ ई०

५ ई० मताछिबा खफ़ीफा

बिजाय इस ऐक्टके
आबू व अनाद्रह का
इस्माछ काज कोर्ट
छाज सन् १८८९ई०
नोटी फिकेशन नम्बर
(१३७५) आई मर्कूमा २९ मार्च सन्
१८८९ई० रायज
और नाफ़िज़ हुआ

१६ सन् १८७७ ई०
अन्वलसन् १८७९ई०
१० सन् १८८२ ई०
१४ सन् १८८६ ई०
६ सन् १८८८ ई०
७ सन् १८८८ ई०
१० सन् १८८८ ई०
अन्वल सन्१८९६ई०

७ सन् १८७० ई

मियाद हिन्द
स्टाम्प हिन्द
मजमूज् जात्वा फ़ौजदारी
मजमूज जात्वा दीवानी
मजमूज्जात्वा फौजदारी
क्रां.... ....
मजमूजजात्वा दीवानी
मजमूज जात्वा दीवानी

नी.... ... ... ... ... ... एज्न नमूभजात्वा दीवानी जमूञ जात्वा दीवानी .. ..ऐज्न

महसूळं आराजी अखत्यारात मुमाळिग्गेर व हवाळगी मुनारेमान की(दफ्ञ)

६ सन् १८८६ ई० विळादत व अंबात दफ़ैयात सन् १८८९ ई० १३ व २४ व ३२ नोटी फिकेशन नम्बर आबूके जंगळी परिंदींकी २५६८ आई हिफाज़तका कृतन् ।

कोर्ट फ़ास

एकट २१सन्१८७९ ई० हवाछगी मुनारेमानह व अखबार रियासत गैर मुरंमा अन् एक्ट नम्बर १२सं० १८९१ ई०

# निस्ताईन

# तर्जुमा.

नोटो फ़िकेशन यानी इश्तिहारात फारन डिपार्टमेंट यानी महकमा ममालिक गैर । जूडीशळ यानी कार्रवाई अदालत

मुकाम फ़ोर्ट विकियम (कळकता) मर्कुमा २३ जनवरी सन् १८८४ ई० नम्बर २८४-इर्फ़ भाई-इदितहारात मुफस्सिका ज़ैक मजारया गवर्नमेन्ट हिन्द व मुह-कमह फारन डिपार्टमेन्ट इसकी रूसे मनसूख कियेजातेहैं-यानी

नम्बर ३७०-मर्वरंख़ह ३१ अक्टूबर सन् १८६६ ई० नम्बर ८४- मर्वरं<sub>ख</sub>ह ३० अपरैल सन् १८६७ ई० नम्बर १०२-हर्फ़ आई व ने मर्कुमा २ नौलाई सन् १८८० ई०

नम्बर १३५८-हर्फ़ जी-मर्कूमा २९ नवम्बर सन् १८८२ ई० ( दो दफ़ात अख़ीर ) नम्बर २५९७-हर्फ़ जी-मर्कूमा ८ नवम्बर सन् १८८३ ई० (दो अख़ीर दफ़ात और वह हिस्सा अञ्चल दफ़ा कि जिसकी रूसे कप्तान, जे, एच, बोल

साहब मनिस्ट्रेट आबू मुक्रेर हुये।

नम्बर २८५-हर्फ़ आई-चूंकि जनाब नम्बाब गवर्नर जेनरळ बहादुरको बइजळास कौन्सळ इल्तियारात ब हुकूमत बाबत इनराय इदितहार मुफ़स्सिछा जे,ळ उन इन्तिज़ामात की रूसे जो रावसाहब बहादुर रईस सिरोही के साथ हुए हैं हासिळ हैं लिहाज़ा मुद्दतहर किया जाता है कि क़वानीन मुंद्जी ज़ैळ आबू व अनादरा में मय उस सहक के जो आबू सेनीटरी यम (कोह आबू) से आबू रोड रेळवे स्टेशन व बाज़ार खराड़ी को जाते हैं नाफ़िज़ व जारी हैं।

मजमूञ ताज़ीराम हिन्द (ऐक्ट नम्बर ४५ सन् १८६० ई०) कानून ताज्या-नह व (ऐक्ट नम्बर ६ सन् १८६४ ई०) कानून अदालत मतालिबा अफ़ीफ़ा ऐक्ट नम्बर ११ सन् १८६५ ई०। कृानून मयाद समाअत ( एक्ट नम्बर १५ सन् १८७७ ई० ) कानून स्टाम्प ( एक्ट नम्बर १ सन् १८७९ ई० ) मनमूञ जान्तह फ़ीनदारी ( एक्ट नम्बर १० सन् १८८२ ई० ) मनमूञ जान्तह दीवानी ( एक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई० ) नम्बर २८६ हर्फ आई—चूंकि जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर को बड़जळास कोन्सळ बज़िरए उन इन्तिज़ामात के जो राव साहब बहादुर रईस सिरोहीके साथ हुई हैं—इिल्तियार हुकूमत इनरा फ़र्माने इितहार मुन्दर्जा जेळ के बग्रज़ अमळ में ळाने उस इिल्तियार हुकूमत के व इिल्तियारात अतीया जेर दफा ४ व ५ कानून नम्बर २१ बाबत सन् १८७९ ई० व कानून इिल्तियारात सरकार अन्दर रियासत गैर—व इिल्तियारात बाज़ गिरफ्ता मुजर्मान मसदूरह सन्१८७९ ई० व नीज़ बग्रज़ अमळ में ळाने दीगर जुमळह इिल्तियारातके जो इसबारह में हासिळ हैं—जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर व इजळास कौन्सिळ हिदायत फर्माते हैं कि फौजदार व दीवानी इिल्तियारात अंदर हुदूद आबू व अनाद्रा मय हुदूद उस सङकके जो आबू सेनीटरीम ( कोह आबू से ) आबूरोड रेळवे स्टेशन व बाजार खराड़ी को जाती है बमूजिब तरीका मशरए जेळके अमळ में छाये नाय । यानी—

#### ( ए ) इंख्त्यारात फ़ौजदारी।

- द्फ़अ़ १ एक साहब मानिस्ट्रेट आबूके होंगे-जिनको जनाब नग्वाब गवर्नर जैनरछ बहादुर बइनछास कौन्सिछ उस ओहदेपर बजारेए उनके नाम या भो हदेके वक्तन् फ़बक्तन मुक्रिर फ़्मीवेंगे।
- द्फ़अ़ २- साहब माजिस्ट्रेट आबू अन्दर हृदूद मज़क़्रुळ सदर दिस्तियारात माजि-स्ट्रेट ज़िळा मशरए मजमूअ ज़ाब्ता फ़ौजदारी अमळ में ळावेंगे ॥
- द्फ्रशृ ३ —साहब कमिश्रर अजीगर व मरवाडा मीजूदा वक् इल्तियारात शेशन कोर्ट और साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना मीजूदा वक्त इल्तियारात हाईकोर्ट मुन्दर्जी जान्त मजूर निस्वत इमळा जरा- यमके जिनमें साहब मजिस्ट्रेट मज़्कूर आबू इल्तिरात मजिस्ट्रेटी अमळमें छाते हैं—अमळ में छावेंगे—मगर अदाळत शेशनका वह हुक्म जिस्में व मन्क्षाय मजमूज मज़कूरके अदाळत हाईकोर्टसे बहाळी सजाय मुजिव्व- ज़ा ज़रूर हो बग्रज़ मंजूरी बहुजूर जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहा- दुर इजळास कोंसिळ इरसाळ कियाजावेगा कि बहजळास साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर इजळास कोंसिळ इरसाळ किया जावेगा ।

द्फश ४-१स नोटी फ़िकेशन (इश्तिहार ) के मदात मुन्दर्भा निक्षण इनकास साहब गवर्नर जेनरक बाला जुमका कार्रवाई हाय फीनदारीके मुतालिक हैं सिवाय कार्रवाई हाय मुताल्लिका रअय्यत बर्तानया अहल यूरुप और अञ्चलास जो बसमूल रअय्यत अहल यूरुप मुलाज़िम क्रार दिये गये हों—और सिवाय उन मुक़द्दमोंके जिनमें मुस्तगृत्ति (अगर कोई हो) और मुलाज़िम दोनों राव साहब बहादुर रईस सिरोही के रि-आया हो।

# (बी) इंग्लियारात दीवानी।

द्फु अ ९ – साहिब मिलिस्ट्रेट आबु अन्दर हदूद मज़कूरुळ सदर इंग्लिरात जैळ अमळ में ळावेंगे।

(ए) इंग्लितयारात अदालत मतालिबा खंफीफा मश्ररूहए कानून नम्बर ११ सन् १८६५ई० (बी) इंग्लितयारात अदालत निला मश्ररूहा मज्मू आज़त्बा दीवानी वास्ते समाभत नालिश्चात इन्तदाय बिलाता अइन तादाद व कीमत श्रे मतदावियाके— दफ़ अद—साहब एकेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मौजूदा वक् —

(ए) उन मुक्दमातमें निनमें साहब मनिस्ट्रेट आबू इख्तियार ननी अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा अमल में लावें इख्तियारात हाईकोर्ट मशरा एक्ट नंबर सन् १८६५ ई० ।

(बी) और निन मुक्दमों में साहब मिनस्ट्रेट आबू अदाळत नि्छांके इक्तियार अमळ में ळावें उनमें अदाळत अपीळ व अदाळत हाईकोर्ट मुआ़फ़्कि श्रारह नाब्ता दीवानीके—अमळमें ळावेंगे—

द्फुअ ७-इस इश्तिहारके मदात ४ व ५ व ६ ऐसी नाळिशातके मुताङ्किकान होंगे निन्में मुद्दे और मुद्दायळा दोनों रिआय राव साहब बहादुर रईस सिरोही केहों।

नम्बर २८७-हर्फ आई-बन्रिए इक्तियारात अतीया जेर द्फ़ा ६-एक्ट नम्बर २१ सन् १८७९ ई० (कानून इक्तियारात सर्कार अन्दर रियासत गैर- व इक्तियार बाज़ गिरफ्ता मुजिरमान मसदूराह सन् १८७९ई०) व जुमला दीगर इक्तियारात जो इस बारह में हासिल हैं जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर व इजलास कैंसिल साहब मिनस्ट्रेट आबू मौजूदा घक्त को बशतें कि वह रअय्यत बरतानियां-

अहल यूरंप हो नस्टिस आफदीपीस अन्दर हदूद आबू व अनाद्रा बरामूल हदूद सहक नो आबू सेनी टरीयम ( कोह आबू ) से आबू रोड रेलवे स्टेशन व बानाद सरादी तक नाती है मुक्रेर फर्माते हैं।

#### नकुछ।

नम्बर ३२८३—आई-नोटी फिकेशन यानी इश्तिहार महकमह ममाछिक गैर शमछा २४ सितम्बर सन् १८८५ ई०-

जनाव नन्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर किञ्बर हिन्द बइजळास कीन्सिळ इश्तार महकमह ममाळिक गैर नम्बरी २८६ आई मुर्कूमा २३ जनवरी सन् १८८४ई० में हस्व जेळ तरमीम फुर्माते हैं—

बजाय छफ्ज अव्वछ असिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुरके छफ्न कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा पढ़ना चाहिये--

> दिस्तख़त-एच-एम देवरमेंद सिकेटरी गवर्नमेन्ट हिन्द

#### तर्जुमा

# क्वाअंद।

# मंजूर फ़र्मुदा म्यूनिसिपिछऐन्ड सेनीटरी कमेटी कोइ आबू दर जलसइ मोनक़िदा १२ अगस्त सन् १८६८ई०

- (१) कोई शख्स को अन्दरूं स्टेशन क्वाअद मुन्दर्जह ज़िल के ख़िलाफ़ अमल्दरामद करेगा वह शख्स सजाय जुर्माना का मस्तूजब होगा-जिसकी तादाद मुब-लिग ५०) पचास रुपये से ज़ियादा न होगी-
- (२) कोई शल्स मैळा कचरा किसी किस्मका सड़क आम या सर्कारी ज्मीन डबतादा पर को जगह काबिळ ऐतराज़ हो नहीं रख सकेगा—और न अपने नीकाको रखनेकी इजाज़त देगा सिवाय ऐसी जगह और इस तरीक़के जिसको कमेटीने मंज़र कर ळिया हो—
- (३) सिवाय ऐसे घंटों और ऐसे रास्तह से जो नित्जानिब म्यूनिसिपिछ कमेटी मुक्रिर किये गये हैं कोई शख्स पाखाना (गो) या दूसरी मुज़िर या और कोई नाकिस चीज़ न छे जासकेगा—
- (४) मालिकान या किरायेदारात् इर मकान या मकानों से कि नो इद स्टेश्चन में वाके हैं-पाखाना यापाखाने उससर जमीन प्रर कि नो बंगलों या मकाबों के

## मजमुआजाब्तहफौजदारी।

( २७४ )

मुताल्लिक हैं – हजब तजवीज़ कमेटीके बराय इस्तैमाळ उन अशस्त्रासके जो उस हिस्सा ज़मीन पर मकान या मकानों में बूदोबाश रखते हैं बनवाया या बनवाये जोवेंगे—

- (५) हर एक बाज्ञन्दा मकान तमाम मेळा, खराब, और फ़्ज़्छा या दूसरी मज़र चीज़ें उस मुक़र्ररह जगह पर रोज़ मर्रह फिकवा देगा अपने मकान पर या मुत्तसिळ अपने मकान के स्टेशन के ख़ाकरोब के उठा छेजानेके वास्ते तैयार रक्खेगा-
- (६) तमाम गू (तर मेळी चीज़ें) इस तरह से जमा की जावेंगी-जिस तरहसे कि इसकी वाबत कमेटी ने हिदायत कीहो-
- (७) मालिक मकान या किरायेदार हरएक मकान या बंगलह का ख्वाह वह सकूनत के लायक हो या नहीं अगर उसमें मेला होगया हो या रूईदगी का-बिल ऐतराज़ व वजह कसरत बारिश के पैदा होगई हो ऐसी हालत में मौसिम बरसात के ख्तताम होने पर तमाम बाशन्दगान मकानात को लाजिम होगा कि उस रूईदगी को फ़ौरन काट डाले कि जो बज़मानह सख्त बारिश नहीं कर सकती थी—
- (८) कोई शख्स जानजूझ कर कोई ऐसा फ़ैंछ न करे कि जिसके बाअस छूत के अमराज फ़ैंछ जानेका अहतमाळ हो-टीका मुसतसना किया गया है-
- (९) किसी शख्स को स्टेशनके हदूद के अन्दर फुस्छ काश्त नहीं करनी चाहिये कि जो सफ़ाईके छिहाज पर या बनावर पर एतराज़के काबिछ हो-
- (१०) हरएक बाशन्दा ज्मीन झाडी या दरस्तोंको बिछहाज उस तरीकों के छाँटे या कुछम करेगा-जो कमेटी ने मुक्रेर कियाहो-और बिछा मंजूरी कमेटी के किसी शस्स को कोई दरस्त जवान काटना या नेस्त व माबूद नहीं करना चाहिये-
- ( ११ ) कोई शख्स वग़ैर हुक्म कमेठी के "सूवर" को स्टेशन के अंदर न पाछ सकेगा-
- (१२) कोई शक्स जानवरान को न रख सकेगा जो तकछीद या तन्दुरुस्ती को मुन्र हो और न ऐसी जगह कि जो कमेटी की राय में ना मुनासिब हो— ऐसे जानवरान नहीं रक्खे जा सकते बिछाखोक व तन्दुरुस्ती व आराम आम्मा ख़छायक—
- (१३) कोई शल्सको किसी जगह पाखाना नहीं फिरना चाहिये-सिवाय सरकारी और सानगी पाखानों के-और किसी शल्स को अपना जिस्म वे अद्वी से सड़क आम मा गुज़र गाह आम या किसी और जगह पर नहीं स्रोछना चाहिये-

- ( १४ ) किसी शरूस की किसी कूएं पर गुसळ न करना चाहिये-
- (१५) किसी शख्सको जामा हाय पोशीदनी और वर्तन वावचीं स्वानहके किसी कुर्ये पर महीं घोने चाहिये-
- (१६) आम्मा ख़ळायक़ के न्हाने के वास्ते नझी ताळाब में जगह मुक़र्रर कीजा-वेगी हरएक—
- (१७) उमूमन एक जगह नकी ताळाब पर तीरथ वाळोंके ( ) नहानेके बास्ते मुक्रेर होगी—
- (१८) जो शल्स किसी छूत छगने वाछे आर्ज़ह में मुन्तिला हो उसको किसी आम घाट पर न न्हाना चाहिये—
- (१९) थोबी वाट नकी तालाब पर युरोपियन और हिन्दुस्तानियोंके लिये अल-इदा मुक्रेर होगा-
- (२०) किसी श्रष्ट्य को तामीर करना और रखना नहीं चाहिये-कोई पाखाना या मेळा जमा करनेके छिये किसी दरिया या ताछाब या हीज या चाह या चश्मा के नज़दीक जहां से पानी छिया जाता है या ऐसा न करना चाहिये कि जिससे पानीके खराब होजाने का अहतमाछहो—
- (२१) किसी शरूस को, जिबह नहीं करना चाहिये खूराकृके छिये किसी चौपायेको सिवाय आम कमीले के जब तक कि कमेटी से इजाज़त हासिछ नकी गई है—
- (२२) आम कमीले ऐसे मुक़ामात पर होंगे जिसे कमेटी बलिहान तन्दुरुस्ती व आराम अवाम पसन्द करे-और वह साफ़ रक्से जावेंगे-
- (२३) किसी शख्सको कोई मरीज जानवर (चौपाया) जिबह करना या कराना नहीं चाहिय-
- (२४ किसी शल्स को कोई चीज़ खुर्देवनोश इन्सानकी जो कमेटी की रायमें ना काबिल और मुनिरहै फ़रोल्त करनेके लिये रख़नी नहीं चाहिये और न फ़रोल्त करनी चाहिये—
- (२५) किसी शब्स को कोई चीज खुर्दनी व नोशीदनी में आमेजिश नहीं करनी चाहिये कि जो मुजिर होवे और न बररादह फरोस्त जान बूझ कर किसीनाकिसं और मुजिर शै को रक्षना चाहिये—
- (२६) किसी श्रस्य को 'सूअर" का गोश्त बिछा मंजूरी कमेटी के फरोस्त नहीं करना चाहिये-
- (२७) किसी शब्सको कोई नाश किसी ऐसी जगह दफ़न करनी या जळानी नहीं चाहिये जो जगह इन अग्राज़के वास्ते कमेटी से मंजूर नहीं हुई हो-

### ( २७६ ) मजम्आजाब्तहफ़ौजदारी।

- (२८) किसी शरूस को मुक्रेर नहीं करनी चाहिये बिला मंजूरी कमेटीके कस्साब की दूकान या कोई जगह किसी चीज के पिघलाने या जोश देने या ओझडी या मटके वग़ैरहके साफ, करने या साबूं बनाने या खालरंगन या ईट बनाने या चूने की भद्दी या कोई और कारखाना या और कोई शैकि जिससे किसी तरहकी बदब तअफन पैदा होने का अहतमालहो—
- (२९) किसी शस्स को पत्थर या कंकर की खान या ईंटोंके वास्ते मिट्टी नहीं खोदनी चाहिये सिवाय उस जगह मुक्रेरा के जो म्यूनिसिपिछेटी से मंतूर होगई हो और हरशस्सको चाहिये कि जिस जगह से मिट्टी वगैरः छेवें उस जगह को बतौर सहामी के कन्दाकरें या गढ़ोंमें नाछिया बनादें—
- (३०) माछिक किसी इमारत तालाब चाह गढे या दूसरे मुकामातको छाजिम होगा कि मरम्मत व हिफाज़त करें-इमारत या उसके मुताछिका मकानात की जो आम्मा की हिफाज़तके वास्ते ज़रूरी हो और ऐसी मरम्मत होनी चाहिये कि जिससे खोफ़ व ख़तरा बाक़ी नरहे—
- (३१) किसी श्रल्सको बनाना या रखना नहीं चाहिये कोई छत या दीवार ऐसे झोंपड़े और मकानोंकी उन अशियाय से कि जिनसे आग छगजाने का अन्देशा और अहतमाछ है (याने मिसछ घासके) जो ख़ीफ़नाक ख़याछ की गई हैं-
- (३२) किसी शरूसको सङ्क आम या गुज़रगाह आमको बगैर सछाह साहब माजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके और विछामजूरी कमेटीके बेजा तौर पर न तबदील करना चाहिये और न सरका देना चाहिये।
- (३३) हर शरूसको अपने अहातों की दीवारों खंदकों या बाडों या दीगर बंगलों के मुताल्लिका मकानात की मुनासिब मरम्मत शिकस्तोरेख करनी चाहिये (हस्ब मजाव्विजा रेजूलेशन म्यूनिसिण्डि कमेटी आबू मवर्रखा १०नवम्बर सन् १८८३ई.)
- (३४) किसी शल्सको कोई जदीद इमारत या झोंपड़ा बीछहाज़ सफ़ाई उस मुक़ाम पर नहीं बनाना चाहिये जो कमेटीकी राय में क़ाबिछ ऐतराज़ या जो गुज़-रगाह आम में हर्ज डाछता या खछछंदाज़ हो—
- (३५) किसी शल्स को किसी जानवर पर स्टेशन के अन्दर सवार होकर बेपरवाही से इस तरह नहीं दें ड़ाना चाहिये कि जिसके बाअस दूसरों को ज़रर का अहतमाछ हो—
  - (३६) किसी शरूस को किसी सर्कारी ज़मीन पर जानवरों को चराना या ऐसी

ज्मीनको इस्तैमाल में लाना बतार जाय क्यामके बिला इनाज़त साहब मिनस्ट्रेट बहादुर कोह आबू के नहीं चाहिये. और ऐसी क्याम की जगह सेनीटरी कमेटीसे मंजूर होगी—

- (३७) किसी शल्सको टहूया दूसरे जानवर स्टेशन के अन्दर चरानेकी गरज़ से आवारा नहीं छोड़ने चाहियें और न उनको पैर बांधकर स्टेशनके अन्दर चराना चाहिये-यह अमर ममनूअ नहीं है कि ऐसे अश्वासके छिये कि जो अपने जानवरान को रस्सी या दूसरी चीज स बांधकर जो उनके कब्ज़े में रखसके चरासकते हैं और नीज़ हर शल्स मजाज़ इस अमर काहे कि ऐसे आवारा जानवरों को कांजीहोस में छेजावे-
- ( ६८ ) किसी शरूस को बाजा या और किसी किस्मका आछा या फूंकना या बजाना नहीं चाहिये सिवाय ऐसे औकात और जाय मोईना के जिसकी बाबत साहबमिनस्ट्रेट बहादुरसे इजाज़त हासिछ हुई हो और कब्छ अजी कमेटी की मंजूरी हो चुकी हो-
- (३९) किसी शरूस को आतिशवाज़ी या हवाई खतंगा नहीं छोड़ना चाहिये बशतें कि पहळे साहब माजिस्ट्रेट बहादुर कोह आबूसे इन।ज़त छीगई और कमेटीसे मंजूरी हो चुकी हो—
- (४०) क्वाअद बराये इम्तिहान रंडियों या कस्बियों और उनके माळनाके नबिक वह अमराज़ मुतअही में मुबतिला हों जो हस्व तनवीन डाक्टर मोर साहब बहादुर एजेंसी सर्जन राजपूताना शामिळ हुये हैं उसकी मंजूरी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना मंजूर फ़र्मी चुके हैं और कमेटीने भी पसन्द फ़र्माया है—
- ( ४१ ) सगान् (कुत्ता) आवारा जो गुन्रगाह आमपर फिरते हुए नजर आयेंगे उनकी मुन्रते से महफूज न रहा जावे तब वह महफूज रहने की गृरज से मारडाछे जावेंगे—
- (४२) जिस किसी घर वाके बाबू बाज़ार में किसी बचेके चेचक निकले वह फ़ौरन् खाळी कराया जावेगा-और उसमें गंधक की धूनी दी जावेगी-छीप दिया जावेगा-झोपडियां जलादी जावेंगी-
- (४३) अर्जी चेचक के वकूश होने पर मरीज चेचक को एक अछहदा ऐसे मौके पर रक्सा जानेगा-जो मौका कमेटी मंजूर फर्मा चुकी है-
- ( ४४ ) एक बाड़ा ऐसा बनाया जावेगा कि जहां आवारा जानवर चरते हुये भेज दिये जावें और जुमीना देने पर असळ माळिक को वापिस दिये जावें-

- ( ४५ ) इन क्वाअ़द मर्तविया मज़कूरह में तगीरो तबदील या मन्सूस करनेका कमे टीका इस्तियार और इक्तिदार हासिल है-
- ( ४६ ) सिवाय इसके कोई दूसरी शरायत हों मिनस्ट्रेट साहब बहादुर और सेकेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी कोह आबू मुन्सरिम आ्ला अमलाकी मिन्जानिब कमेटी और आम मुन्तिनिम सेनेटरी कमेठीक मुक्रेर फुर्माई गई हैं॥

# क्वाअद मज़ीद हस्ब मुन्दर्जह ज़ेल जलसह मुनक्दिह २३ अगस्त सन्१८७७ ई॰ कमेटीने मंजूर फ़र्माये।

- ( ४७ ) कृवाअद मुन्दर्जह सदर के ख़िलाफ़ इर्तकाब करनेवाला जुर्मानहका मस्तू-जब होगा-जिसकी तादाद मुबिछग ५०) पचास रुपये से जियादा नहीं होगी, और जिस हाछत में वही क्सूर मुर्तकव से पैदर पे सर्ज़द होता रहे तो हर एक दफ्अ के जुमेकी बाबत मुर्तकव जुमीनहके काविछ होगा-और इस इत्तळाञ् के मन्कर्ज़ा होनेके बाद जो उसको मिन्जानिक कमेटी दें गई हो निसकी तादाद पांच रुपये योमियासे ज़ियादा न हो और किसी अदम अदाय जुर्मानह की हाळत में जो इस कायदेके मुआ़फ़िक तजवीज़ किया गया हो-गुनहगार मुक़दमा ज़मीमा में इस छायक होगा कि वह कैद किया जावे-जिसकी मयाद एक माइ से ज़ियादह नही और दूसरी हाछतों में कैद जिसकी मयाद भाठ योमसे ज़ियादा नहीं हो-
- ( ४८ ) इस्तगासा जेर कवाभद हाजा बराय अदम तामीछ किसी काअदिंकि साहब मिनस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके रोबरू दायर होंगे जो कमेटी की तरफ से मुक़र्रर किये गये हैं या कोई और शख्स जिसकी कमेटीने बिक्काज़ इसके इंग्लियार अता किया हो-
- ( ४९ ) तमाम बाकियात टेक्स जो कवाअद हाजाकी रूसे मुकर्रर की गई हो इस तरह काबिछ वसूछ होंगी जिस तरह कि जुर्माना वसूछ होने की बाबत नेर दफा (३८६ ) जात्वा फ़ौनदारी एक्ट नम्बर १४ सन् १८८२ ई० काअदामुकर्र है-
- तमाम क्वाअद मज़कूरा और नीज़ क्वाअ़द मुन्दर्जह ज़ैल जो ईजाद किये गये हैं गवर्नमेन्ट आफ़ इन्डियासे वसीग़ा अज़लाय गैर हस्ब रेजुलेशन नम्बरी ( ६२५ ) जी मवरेंखा १८ मार्च सन् १८७५ ई॰ मंजूर फ़र्माये गये हैं।

( ५० ) हर एक सर्दार किसी ख़ान्दान को ज़रूर है कि वह किसी मौत या विछादत

को बाद वक्क वादीत जो उसके मकान में हुई हो ब मयाद २४ वंटा रिज-स्टर करावे-

दिस्तखत छेपिटनेन्ट चार्छस, ए एट |साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनि-|सिपिछ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी कोह बाबू-|४ सितम्बर सन् १८७८ ई०

काअदा मुन्दर्जा ज़ैक जो म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबूके जलसह मुन्किदा १६ जौलाई सन् ८८ ई० में तजवीज़ होकर और साहब एजन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाने बज़रिये चिट्ठी सेकेटरी पबलिक वर्क्स डिपार्ट मेन्ट नम्बरी (३१३६) हर्फ ऐस मर्कूमा १५ अगस्त सन् १८८८ ई० मंजूर फर्माया।

(५१) कोई शल्स बेरहमा को काममें न छावेगा-किसी जानवर के मारने बद्-सळकी और जानकंदनीकी हाळत में करने से-

दस्तख़त-छेफिटनेंट डब्ल्यू स्टर्स्टन साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसि-पिछ एन्ड सेनीटरी कमेटी बाबू ॥ २४ अगस्त सन् १८८८ ई०

हस्ब ज़ैल क्वाअद मुजब्बिज़ा मेम्बरान् म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनेटरी कमेटी कोह आबू ब जलसह मुनिक़दा ७ जून सन् १८८९ ई० जिसको साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बज़रिए चिट्टी अंग्रेजी नम्बरी (१९८०) हफ् ऐस मर्कूमा ३ जून सन् १८८९ ई० बिनसातत् साहब सेकेटरी पबलिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट ने मंजूर फ़र्माया ।

- (५२) जैं। छाई को हरएक सालकी बशर्ते कि उस वक्त ख़ातिर ख़्बाह बारिश शुरू हुई हो—जो कोई घास की झोपड़ियां उस साल में सड़ी की गई हों वह म्यूनिसिपिल कमेटीके इन्तिज़ामके मुताबिक नेस्त व नाबूद करदेनी चाहिये और उसका पुराना घास उठादिया या जलादिया जावे—
- (५३) जब कोई रईस हिन्दुस्तानी या ठाकुर पहाड देखनेके वास्ते आना चाहें तो इनको चाहिये पन्द्रह योम पेश्तर आनेसे मिलिस्ट्रेट साहब बहादुरको मुन्ति-

# (२८०) मजमूआजाब्तहफ़ौजदारी।

लाअ फ़र्मावेंगे-तादाद हमराहियान व जानवरान से जो रईस मज़कूरके हमराह आवेंगे-

एक सब कमेटी पोलेटिकल आफीसरसे अगर वह आबू पर मौजूद हों मिलकर इम्तिहान करेगी उन अहातोंका ख्वाह वह रईसकी मिल्कियतसे हों या किराये पर— और इस अमरकी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाको रिपोर्ट की जाबे गी—िक इस अहातह में किसकृदर हमराहियान और जानवरान बलिहाज इन्तिजाम सफ़ाईके समा सकते हैं॥

> दस्तखत छेपिटनेन्ट एछ इम्पी साहब बहादुर मिलस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिछ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू.

इस्ब ज़ैल काअदा म्यूनिसिपिल ऐंड सेनेटरी कमेटी आबूसे २८ अगस्त सन् १८८९ ई० को तजवीज़ हुआ और साइब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बज़ारेए अपने सेकेटरीके चिट्ठी नम्बरी (३३४०) इफ़्रे ऐस मकूमा ७ सितम्बर सन् १८८९ई०मंजूर फ़र्माया।

(५४) तमाम इन्तकाळ जायदाद गैर मन्कूळा का साहब मिनस्ट्रेट बहादुर कोह आबूके दफ्तरमें रिनस्टर किया जावेगा और रिनस्टरेशन फी वाजि-बुळअदा होगी-जिसे साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूतानाने मुक्रेर फ़र्माया है-

द्स्तखृत-छेफिटनेट एळ इम्पी साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिळ ऐन्ड सेनेटरी कमेटी कोह आबू.

अलमुतर्जिमा सैय्यद् तफ़न्जुळ हुसेन सरिश्तहदार-१५ सितम्बर् सन् १८९२ ई. हरूबजैछ काअदह को म्यूनिसिपिछ कमेटी आबूने अपने रेजूछेशन नम्बर ( ४ ) मबर्रेख़ १३ मई सन् १८९३ ई० में मंजूर किया और साहब एजेंट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने बज़रिए चिट्ठी अंग्रेजी(२१६७) एस मबर्रेख़ह २१ जौ-लाई सन् १८९३ ई०

बतवः मुळ अपने सेकेटरी सीगा तामीरात राजपूताना मंजूर <sup>फ</sup>र्माया.

(५५) नकी ताळाब की मुर्ग़ाबियों के नेस्त व नाबूद करने या ईज़ारसानी से अश-ख़ासको इन्तना किया जाता है—

# तर्जुमा ।

( क्वाअ़द बराय हसूल आराज़ी बग़रज़ तामीर वाक़ै कोह आचू)

(१) कोई आराजी मुस्तिमळ न होगी और न उसपर इमारत बनाई जावेगी चन्द रोजाभी बगैर इजाज़त मजिस्ट्रेट कोह आबूके—

(२) तमाम द्रुक्ति वराय आराज़ी बग्रज़ तामीर या बइग्राज़ दीगर बहुजूर साहिब मिनस्ट्रेट बहाहुर कोह आवू जो म्यूनिसिपिल कमेटी आबूके सेकेटरी भीहें मय एक दुइस्त नक़्शा इमारत मुजिवज़ाके जो बनाई जावेगी
पेश करनी चाहिये—हर एक जगह की ऐसी द्रुक्तिस्त के हमराह सिवाय उस जगह के कि जो बाज़ार में वाक़ हो चार नक्ल ठीक पेमाइशी नक्शों ज़मीन मुताल्लिका के होनी चाहिये जिस्का स्केल ५० फीट १ इंच में हो और जिस आराज़ी के वास्ते द्रुक्तिस्त की गईहो उस जगह के हदूद व मौक़े बिलहाज़ नज़दीकी गुज़रगाह के और यह कि उसका गुज़रगाह किस तरह तज्वीज़ कियागया और नीज़ ढांच मकानोंका कि जो उस जगह पर तामीर कराने तज्वीज़ हुए हों नक्शह में नमायां करनी चाहिये और बकूरत ज़ायद मकानात जाय हासिल शुदा पर तामीर कराने की सिर्फ़ एक काणि नक्शा बिलदमत मिनस्ट्रेट साहब बहादुर मेजनी चाहिये यह पैमायश किसी शुक्स वाकिफ़कार से कि जिसको साहब मिनस्ट्रेट बहादुर पसन्द फर्मोवें तैयार कराया जाव ॥

(३) अगर वह जगह बाज़ार में वाक हो-तब उस जगह को दो या जियादा मेम्बर म्युनिसिपिक कमेटी के हमराह किसी अहल्कार द्वार सिरोही मुलाहिना करेंग्रे

# ( २८२ ) मजमूआजान्तहफ़ौजदारी

अगर सफ़ाई या और किसी नहज़ से वह जगह काबिछ एतराज़ न होगी तो साइब सेकेटरी म्यूनिसिपिछ कमेटी को इिलतयार हासिछ होगा कि वह सायछ को मुत्तिछा करें कि सायछ दर्बार सिरोही से पट्टा या बैनामा के उस ज़मीन मतछूबा के वास्ते दर्ख्वास्त करे—और पट्टा हासिछ करने के बाद तामीर शुरू करे—

- (४) अगर जगह बाज़ार में वाकै नहों तब उसको दो या ज़ियादा मेम्बरान कमेटी हमराह अहल्कार दबीर सिरोही मुळाहिज़ा करके रिपोर्ट करेंगे—
- (५) यह रिपोर्ट मय एक पैमायशी नक्ज़ा ज्मीन और इमारतके फे स्केचके जो दख्वीस्त जगहके हमराह मुन्सिंडिक होंगे उस वक्त म्यूनिसिंपिछ कमेटी के रोबक पेज़ होगी— और कमेटी उस पर गौर करके आया बिछहाज़ सफ़ाई व बवजूहात दीगर बिख्छाफ़ दख्वीस्त इन्कारके काबिछ है—पस बिछहाज़ इसके यह रिपोर्ट बहुजूर साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपू-ताना मुर्सिंछ होगी—
- (६) बरतब्कइसदार हुक्म साहब ममदूहइछः बहादुर एक नक्छ उसकी साहब सेकेटरी म्यूनिसिपिछेटी आबू सायछके पास मुर्सिछ करेंगे—
- (७) जब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर द्रख्वस्ति मंजूर फ्रमीवें तब सायल को चाहिये कि वह मिनस्ट्रेट बहादुर कोह आबू सायलको इस मंजूरीसे इत्त-लाश होगई है-और इल्तमास करें कि सिरोही द्रबारसे ज़रूरी पट्टा या बैनामा के छेनेकी द्रख्वास्त करें-
- (८) यूनिस्ट पैमायश बइग्राज तामीर एक एकड़ होगा जैसा कि कमेटीने दर जल-सह मुनाकिदह २३५-सितम्बर सन १८८८ ई० फैसल फूर्माया है-
- (९) तादाद आराजी बगिराज़ तामीर यूनिस्ट से ज़ियादा शामिल नहीं की जावेगी जैसा कि कायदा है-
- (१०) उस खत्तए ज्मीन पर अहाता किये जानेसे आराजी मक्बूज़ाके एक दछीछ समझी जावेगी-इसिछिये दीवार-बाड-या तार या वाँसकी बाड़ होनी चाहिये और वह बाड़ (३०) इंच से ज़ियादा ऊंचाई में नहीं होनी चाहिये-
- (११) सिवाय ख़ास वजुहात इमारत विमयाद बारह माह तैयार होनी चाहिये उस तारीख़से कि जिस तारीख़ की चिट्ठीके ज़ारिये से मिनस्ट्रेट साहव बहादुर कोह आबूने बनाम सायछ पट्टा और विनामा सिरोही द्वार से हासिछ करने के वास्ते इसीछ किया हो—
- ( १२ ) जिस हाकत में इमारत व मजबूरी सायळान् बारह माहके अन्दर ग्रुक नहीं

हुई हो जैसाकि ऊपर मजकूर हुआ तो वह जगह दर्बारके जानिव से सिवाय सास हाळातके कुर्क हो जावेगी—

- (१३) जिस हाछत भें कोई ऐसी इमारत तामीर होनी शुरू होवे छेकिन तकमीछ उसकी उस मयाद मुक़र्ररा में नहीं हुई हो तो माछिक पर दस (१०) रुपये माहवार सिवाय ख़ास हाछात के वांक़े होने पर जुर्माना होगा वास्ते हर एक महीने के जिन महीनों में इमारत ना तमाम रही हो-
- (१४) पांच रुपये हमराह हरएक दर्स्वास्त के भेजने चाहिये जो हुजूर साहब मिन-स्ट्रेट बहादुर बग्रज़ अताय तादाद आराज़ी या तबदुळ किये जाने हृदूद् आराज़ी के पेश की जावे—यह कृयदा उन दर्क्वास्तों से मुताछिक न होगा जो आराज़ी कि अंद्रू बाज़ार वाक हों—
- (१५) निसक्दर आराज़ी छीगई हो उस पर एक किराया साछाना काबिछ अदा होगा नो भी बीघाँ (५) पांच रुपये मुक्ररर हुआ है-
- (१६) किसीको कोई आराजी सडक आमसे सिवाय खास हाछतों के (३०) फीटके अन्दर वसने या आराजी महसूछामें शामिछ करनी चाहिये—चाहे ख्वाह इमारत के बनाने या दीगर कामों के छिये—

द्स्तख़्त छेफ्टिनेंट एच, रामजी साहब मजिस्ट्रेट आबू

# नोट जिन्न = मुख्बागन ३०२५ ज़ी एकड = या हु | २६ मार्च सन् १८८१ई ० ज़ी बीवा = मुख्बा ज़ीट यार्थ २२५

हस्ब ज़ें छ क़वाअद म्यूनिसिपिल ऐंड सेनीटरी कमेटी आबू ने दर जलसा मुनाक़ेदा १३ मई सन् १९९३ ई० जारी किये और जिनको साहब एजेन्ट नव्वाव गवर्नर जनरल बहादुर राजपू-ताना ने बज़रिए तहरीर चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (१६२८) एस मवर्रेखा २८ जून सन् १८९३ ई० जरिए अपने सेकेटरी व महकमह तामीरात मंजूर फ़्मीया ।

(१७) क्ब्छ अज़ दिये जाने आराज़िके एक तादाद किरायह की ७ से १५ साछ तक बिहसाब (५) पांच रुपये बीघह बराबर मुबाछिग ता फी एकड बिछिहाज कीमत उस जगह के इस्व मन्द्याय द्वार ,द्वीर को दी जावेगी— और अगर द्वीर उस जगह को मुफ्त देना चाहे तो साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जनरछ बहादुर से मश्चवरा करने के बाद दे सकते हैं— (१८) कोई जायदाद मुंतिकिछ और बै नहीं की जावेगी बग़ैर हसूछ मंजूरी साहब एंजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर जि़रिए मिजिस्ट्रेट और सेकेटरी म्यूनिसि-पिछ कमेटी आबू के-

(१९) कोई नया मकान नहीं बन सकेगा जब तक कि नक्झा मकान का म्यूनिसि-पिछ कमेटी और साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर न मंजूर फुर्मावें-

इस कायदेके वर्षिछाफ़ करने वाळा एक जुर्मानह के छायक होगा-और जगह इस्व तनवीन म्यूनिसिपिछ कमेटी और साहब एजेन्ट गवर्नर नेनरछ बहादुरके कुई

की जावंगी-

दस्तख़त एच.पी.पीकाक साहव वहादुर भिनिस्ट्रेट और सेकेटरी म्युनिसिपिल कमे-टी आबू--५ जून सन १८९४ ई०

हस्ब जैल तरमीम ज़रिए चिट्ठी अंग्रेजी नम्बरी (२७८६) एस मबरेखा २५ सितम्बर सन् १८९३ ई० व महकमह तामीरात अमल में आई।

(२०) नया मकान न बनाया जावेगा और न बदछा जावेगा और न ज़ियादह किया जावेगा-जब तक मुजिवजा इमारत तबदीछ या ईज़ाद कदीके मंजूरी म्यूनिसि-पिछ कमेटी और साहब एजेन्ट गर्वनर जेनरछ बहादुर से न हासिछ की हो। यह क़ायदा मरम्मत या आराज़ी तौर पर इमारतके बढ़ाये जाने पर जिसकी। हाछत काबिछ ऐतराज़ नहीं है-आयदं नहीं हो सकता१९अक्टूबर सन्१८९४ई०

कृवाअद बराय ज़र सफ़ाई जो मकानात वाक़ै आबूपर काबिछ अ-दाँहै बिलहाज़ तजवीज़ पेशकर्दा म्यूनिसिपिल ऐंड सेनेटरी कमेटी आबू जिसको साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने एकम् जनवरी सन् १८९७ ई० से मंजूर फ़र्माया।

- (१) जर सफ़ाई तमाम मक़ानात नाकै आबू पर ब इिस्तियार खुद बिहाज अमूर मुन्दर्जा ज़िछ छगाया गया है।
- (अ) बंछिहाज आमद्नी किराया मकान-
- ( ब ) अहातह की गुंजायश पर-
- (ज) मुळाजिमानके मकानातकी तादाद-
- (द) बिहान मौका पाखानह जात-

(र) जर सफ़ाई मुक़ररा ज़र क़वाअ़द हाजा माळिक मकान या उसके एजेन्ट या कारिंदासे काबिळ वसूळ होवेगा न उस शख्स से कि जो मकान मज़कूरमें सकूनत गुज़ीं होवे—

# मुस्तस्नीयात्।

- (अ) जब कोई सरकारी मकानात की बाबत जर सफ़ाई उस शब्स से वसूछ किया जावे कि उन्में जो इसवक़ सकूनत रखते हों-निक माछिक (यानी गव-नेमेंट) से-
- (व) ऐसे खानगी मकानातके बाबत जो फिळ्हाळ एक अर्सा दराज़के वास्ते जिसकी तादाद एक साळ से ज़ियादह हो—िकराये पर हों—ज़र सफ़ाई किराये दारको देना होगा—और माळिक ऐसी सूरत में अदाय ज़र सफ़ाई के ज़िम्मह वार नहीं होवेंगे—छेकिन जबकि किरायेदारीकी मयाद गुज़र जाने पर यह इस तसना मौकूफ़— और तबसे वसूळियत ज़र सफ़ाई का माळिकसे वसूळ किये जाने का कायदा इनराय पिजीर होवेगा—
- (३) बाजार और वकीछों के सफ़ाई की वसूछकी शरह में कुछ तग़ीरो तबदीछ नहीं किया गया—
- ( ४ ) गैर आबाद मकानातके बतौर साबिक दोरुपया माहवार ज़र सफ़ाई छिया जावेगा—
- (५) हरएक डेरा नो सरकारी ज़मीन में खड़ा किया जावेगा उसकी बाबत बर्ज़तें कि ज़मीन पन्दह योम से ज़ियादा मुताम्मिळ नहीं दस रुपये बराय मौसिम (यानी छ माह) और इस से कम मुद्दत के वास्ते दो रुपये माहवार की ज्ञारह से कृतिक वसूळ होवेगा—

एक मुनासिब तादाद देरा मुळाजिमान बूदोबाश के मुताल्लिक नस्ब किये जावें वह ज्र सफ़ाई मुत्रिक्रा सदरके शामिळ समझा जावेगा—

(६) कोई मुक्दमा जो क्वाअद मज़कूरा बाळासे ते नहीं होसके या कोई और खास मुक्दमा जो अळहदा ढंगका होवे व सवीळ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी से बातबाअ मंजूरी साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर के फ़सीळ होगा-

#### द्स्तख्त बहुक्म।

डबस्यू स्टर स्टन साहव बहादुर सेकेटरी स्यूनिसिपिछ ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू।

(७) हरएक घास के झोंपडे पर ज़र सफ़ाई बशरह दस १०) रुपये बराय मौसिम

यानी ( छेमाह ) या दोरुपये माहवार और थोडे ज्मानेके वास्ते भी छगाया जावेगा और इरएक डेरा पर जो किसी बंगछे के कम्पोंड में नस्ब किया जावे—बर्शतें कि वही इस्तैमाछ किया जावे— उस ज्मानह तक जो १५ रोज़से जियादह हो बरारह पांच ५) रुपये वास्ते मौसिमके या एक रुपया माहवार छिया जावेगा—फ़क्त

#### बहुक्म-

छेपिटनेंट लारेंस इम्पी साहब बहादुर मनिस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिल ऐन्ड सेनीटरी कमेटी आबू ६ जून सन् १८८९ ई.

नम्बरी ( १३७५ ) हर्फ़ आई-गवर्नमेन्ट हिन्द फारन डिपार्टमेंट नोटी फ़िकेशन फ़ोर्ट विक्रियम २९ मार्च सन् १८८९ ई.

हरगाह क्रीन मसछहत है कि कानून मुनाक्षिका अदालत मुनालिका सफ़ीफ़ा कोह आबू, कोह आबू व अनादरा तरमीम किया जावे—और हरगाह जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर बाजलास कौंसिल बज़िर्या उन इंतिज़ामातके जो रावसाहब बहादुर रईस सिरोहीके साथ हुए हैं—आबू और अनादरा में इल्तियारात और हुकू-मत रसते हैं जो साहब मौतिसिमइलः को उस क़ानून में तरमीम करनेका मज़ाज करते हैं बज़िरए इस इल्तियार व हुकूमत के और इल्तियारात अतिआ ज़ेर दफ़ा ५ व ४ एक्ट नम्बर २१ सन् १८७९ ई० बाबत इल्तियारात सरकार बइलाक़ हियासत हाय अज़लाओं गैर व नीज़ बाज़ गिरफ्ता मुज़िरमाना और ज़ुमलह दीगर इल्तियारात जो उनको इस बारह में हासिल हैं जनाब नव्याब गवर्नर ज़ेनरल बहाँ-दुर बइज़लास कोंसिल हस्बज़िल क़्वाअ़द मुरत्तिव फर्माते हैं।

# बाब अञ्बल।

# ( मज़ामीन इन्तदाई )

द्फ़अ़ १-इन क़वाअ़द का नाम सन् १८८९ ई० अ़दाळत खफ़ीफ़ा आबू अनादरा होगा और बाद में बतौर इस कानून के मंसूब होंगे-

(२) वह कानून नाफ़िज़ होगा आबू व अनाद्रा और बाज़ार खराड़ी में मय उस सडक के जो आबू सेनीटरियम से आबू रोंड रेळवे स्टेशन और बाज़ार खराडी तक जाती है—यह हट्द बाद में आबू अनाद्र के नाम से नाम ज़द होंगे-छेकिन ऐसे मुक़हमात पर आयद नहीं होगा-जिस्में दोनों फ़्रीकैन मुह्ई और मुहायछा रावसाहब सिरोही की रिआया हों--

- ( ३ ) इसका नफ़ाज़ एकम मई सन् १८८९ ई० से होगा--
- द्रफु २ (१) नोटी फ़िकेशन गवर्नमेन्ट हिन्द फारन डिपार्टमेन्ट नम्बरी २८५ हर्फ आई मवर्रका २३ जनवरी सन् १८८४ ई० इसकृद्र मन्सूख होगा--जिस कदर कि निस्वत आयद होने एक्ट नम्बर ११ सन् १८६५ ई० बाबत मुफस्सिळात अदाळत हाय मुताळिबा खफ़ीफा के आबू और अनाद्रा से मुताळिक हैं--
- (२) कोई अहकाम या दस्तावेजात कि जो इस एक्टसे मुताल्लिक हैं जहांतक होगा ऐसे समझे जावेंगे कि गोया इस कानून या इसके किसी हिस्सह मुताल्लिका से ताल्लुक रखता है-
- द्फुअ ३-इस कानून को किसी इवारतसे अमूर नैछमें खळळं दाज़ी न होगी--
- (अ) किसी ऐसी कार्रवाई में जो कब्छ या बाद डिगरीके किसी ऐसे नाळिशके वक्क में आये जो कब्छ शुरूअ नफ़ाज़ एक्ट हाज़ाके रजूस हुई हो--
- ( ब ) मिनस्ट्रेट के उस इंश्तियार में जो किसी कृानून नाफिजुळवक्त के बमूजिब या दीगर दाआबी किस्म दीवानी की निस्वत--
- (न) किसी कानून मुख्तिसिछ मुकाम में या किसी कानून खास में गैर मजमूअ जात्वह दीवानी के जो आबू अनादरा में मुरिविज है-

ं ( वह क़ानून बाद इसके कोड़ कहलाया जावेगा )

## बाब दूसरा।

# ( अद्राष्ट्रत मतालिबा ख़फ़ीफ़ाकी तर्कींब )

- द्रफ़ ४- (१) मिनस्ट्रेट वक्त आबूको निसको बमूजिब नोटी फ़िकेशन गवर्नमेन्ट हिन्द अज़छाय ग़ैर नम्बरी (२८६) हर्फ़ आई मवर्रेखा २३ जनवरी सन् १८९४ ई० इक्तियारात जन इस्माछकाज कोर्टके हासिछ हैं—अबभी वही इक्तियार आबू और अनादरामें हासिछ रहेंगे और जबतक यह इक्तियारात काम में छाये जावें वह बहै-सियत जनइस्माछ काज़ कोर्टके कहछाये जावेंगे-
- (व) २— अदाखत मतािखवा ख्फीफ़ांके हुकूमतके हृद्द वही आवू और अनादरा के हृद्दें—और अदाखत उस जगह या किसी दूसरी जगह इस हृद्दे दामियान् मुक्रेर की जावेगी—जिसको साहब एजेन्ट गवर्नर जनरळ बहादुर राज-प्रताना वक्तन फ़बकन मुक्रेर फर्मोबें—

- (५) ज़र हुक्म साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना उसकी बाबत कायदा जो कि अबतक आबू और अनादराके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी (अदालत जिला) में ओहदेदारान् की तक्रिरी और तबदीली, सज़ा वहाली व मौकूफी का था वही अब अदालत मतालिबा खफ़ीफ़ा को हासिल है-
- (६) अदालत मतालिया खफ़ीफा के ओहदेदारान मय उस कार मन्सवी के अतला वह इसके जो इस कानून में मुन्दर्ज हैं या और अहकाम वक्तन फ़वक्तन् अदालत का जज ओहदेदारान के वास्ते कार मन्सवीके अलावा ईज़ाद किये जाने की बाबत हुक्म सादिर करे तो वह भी उनको उसी तरह करने चाहिये नैसा कि वह अपना असली काम अंजाम देते थे--
- (ब) साहब एजेन्ट गर्वर्नर जनरल बहादुर राजपूताना वक्त्न फवक्तन ऐसे क्वाअ-द् वजअ कर सकते हैं जिनकी रूसे अदालत मुतालिबा ख़फ़ीफा के अमलगान को वह इल्तियारात और खिदमात जो अदालत मौसूफ़ मुनासिब समझे बल्बो जासकते और मुफ़:विस किये जा सकतेहैं और जिनकी रूसे उस तरीक़ह का इन्तिज़ाम कर दिया जा सकता है जिसकी बमूजिब वह इंल्तिया-रात और ख़िदमात वर हस्ब मज़कूरा बाला बल्झे जाँय और तफवीज किये जाँय-अमल में आयेंगे और अंजाम पा-

# बाब तीसरा।

# ( हुकूमत अदाङत मताछिबा ख़फ़ीफ़ा )

- द्फुअ ७— (१) बाज मुक़इमात किनो अ़दालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ाके इिल्तिया-रात से मस्तसना किये गये हैं—दूसरे ज़मीमा पर ढबीज़नल विकालकान कोर्ट एकट नम्बर ९ सन् १८८७ ई० में जिसको नव्वाब गवर्नर जेनरल बहादुर ने बाजलास कौंसल मंजूर व सादि-र फ़मीया है अ़दालत मतालिबा ख़फ़ीफा उन मुक़इमात की समा-अ़त न करेगी—
- (२) उन मुस्तस्नीयात को ज्मीमा मज़क्रमें मसरी हैं और किसी क़ानून नाफ़ि-जुछ वक्के अहकाम को मछहूज़ रखकर जुम्छह नाछिशात किस्म दीवानी जिसकी माछियत ५००) रुपये जियादा नहों-अदाछत मताछिबा ख़फ़ीफ़ा की समाअतके कृष्विछ होंगी-
- द्फुअ ८-बहस्तसनाय उसके निसकी वाबत इस एक्ट या किसी और कृतिन नाफिजुळ वक्त की रूसे हुक्म साहिए किया गया है-किसी नाछिश का-

बिछ समाअत अदाछत मताछिबा ख़फ़ीफ़ा की तजवीज और अदाछत के ज़िरिएसे न होसकेगीं जो उस अदाछत मताछिबा ख़फ़ीफ़ा के इछाक़ा इल्तियार के इदूद अराज़ी के अन्दर जिसकी रोबरू नाछिश मज़कूर तजि वीज़ होसकती है—इल्तियार समाअत रखती हो—

# बाब चौथा।

# ( ज़ब्तह और दुस्तूर )

दफ्त ९-(१) वह जान्ता जो मजमूज़ वन अबवाब और दफ़ात में मुक्रिर हैं जिनकी तसरीह मजमूज़ मज़कूर के ज़मीमा दोम में मुन्दर्ज हैं जहांतक कि अबवाब और दफ़ात ता छुक़ पिज़ीर हैं वही ज़ान्ता होगा जिनकी पैरबी अ-दालत मतालिबा ख़फ़ीफा में उन सब नालिशों में जो अदालत मज़कूर के काबिल समाज़त हों और उन कार्रवाइयों में जो देशी नालिशों से नालिशों हों की जायेंगी-

मगर शर्त यह है कि यकतर्फ़ा डिगरीके इसतरदाद हुक्मके छिये या तज्ञी ज़की नज़रसानीके छिये दर्ज्यास्त करने वाछे को छाज़िम होगा कि अपनी दर्ज्यास्त गुज़रानेके वक्त ख्वाह अदाछत में वह रूपया दाख़िछ करे जो उससे डिगरी या तज़-वीज़ की रूसे याफ्तनी हो। या हस्वतसकी अदाछत ज़मानतदे कि डिगरी या तज्ञीज़ की तामीछ की जायगी—याने जैसे अदाछत हिदायत करे—

- (२) जब कोई शस्स इस्व शर्त दफ्ञ मातहती (१) बहैसियत जामिन जिम्महवार हो तो ज्र जमानत उसी तरीकह पर वसूछ होगा नो मजमूञ के दफ्ञ (२५३) में महकूम है—
- द्फ्अ १०-जब साहब जज अदालत मतालिया ख्फ्रीफ़ांक गैरहाजिर हों तो चीफ़ म्यून्स्ट्रियल बाफ़ीसर अदालत का मजाज इस बात का होगा कि वक्तन फ़्किन उस हिल्तियार को अमल में लाया करे- जो उस अदालत को किसी नालिश या और कार्रवाईकी समाअत के मुल्तवी रखनेके बारह में हासिल है, और उसकी समाअत मज़ीदके लिये कोई दिन मुक़-रेर करदे-
- द्फ़श्न ११-(१) बावस्ए इसके कि इस कृतिनुनके हिस्सहमें कोई मुन्दर्ज रहाहों जब किसी मुह्द का हक और नह दादरसी जिसका वह अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा में दावा करता है जायदाद गैर मन्कूला के हक़ीअत या किसी ऐसी हकीअतक सबूत या बतलान पर मुन्हसिर हो जिसकी वह अदा-

छत बतरीक नातिक तज्ञवीज नहीं कर सकती है तो अदाछत मज़कूर को इल्तियार होगा कि किसी हाछत दौरान कार्रवाई में अज़ी दावा वापिस करदे ताकि वह उस अदाछत गुज़रानी जाय जो हकीअत मज़-कूरके मुक्तेदर हो-

- (२) ज़ब अंदाळत कोई अंजीं दावा जेर दफा मातहती (१) वापिस करे तो उसको छाजिम होगा कि मजमूअ के दफ्अ (५७) के फिकरह दोम के अहकाम तामीछ करे और खंचेह की निस्वत ऐसा हुक्म सादिर करे जो क-रीन इन्साफ मुतसव्वर हो—और एक्ट नम्बर १० बाबत मयाद समाअत नाछिशात मुजर या हिन्द मसदरा सन् १८७७ ई० मज़ासद के छिये आबू व अनादरा में मुराविज है अंदाछत मज़कूर की निस्वत यह तसव्वुर किया जावेगा कि वह इस नोअंकी किसी बाअस से जो मिस्छ नुक्ज़ इंग्लियार समाअत केंद्रे नाछिश्व की समाअत करनेसे कासिर रही है—
- दुफ्अ १२—हरगाह अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा से कोई ऐसा हुक्म सादिर हो जो मजमूअ के दफ़अ (५८८) जमन (२९) में मसर्रह है तो उसकी नाराज़ी से अपील ब अदालत साहब कमिश्नर अजमेर व मेरवाड़ा दायर होगा—
- (१३) साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना को बगरज अपनी तशकी निस्वत इस अमर के कि वह डिगरी या हुक्म जो अदाळत खफ़ीफ़ाने किसी मुन्द्दमह में सादिर किया हो— मुताबिक़ कानून केहै यह इल्तियार होगा कि उस मुक़द्दमह को तळब करके उसकी निस्वत ऐसा हुक्म सादिर करें जो अदाळत मौसूकाके नज़दीक मुनासिब हो—
- (१४) बहस्तसनाय उसके जिसकी निस्वत उस कानूनमें हुक्म सादिर किया गया है जो डिगरी या हुक्म कि अदालत मतालिवा ख़फ़ीफ़ा इस कायदहके अहकामकी रूसे सादिर करे वह डिगरी या हुक्म नातिक होगा—

# बाब पांचवां।

# (अहकाम मुस्तजाद)

(१५) अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा साहब कंमिश्नर अजमेर मेरबाडाके अदालत की हुकूमत इन्तजामी के और साहब एजेन्ट गवर्नर ज़नरल बहादुर राज़ पूताना के दीदा बानी के ताबै होगी— भौर (अछिफ़) उन रिजिस्टरों और बहियों को और वह हिसाब किताब रक्खे-गी जिसे साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना टहरा दिया करें-

और (बे) उन हुक्मों को बजालायेगी जो साहब कंमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा या साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना रिकार्ड यानी काग़जात दफ्तर और रब ट्रेस यानी कैफ़ियतों और इस्टेटमेन्ट यानी बयानों के उस नमूनह और उस तरीक़ह पर मुरत्तिब करनेके लिये सादिर हों जिसकी हाकिम सादिर कुनन्दा हक्म हिदायतकरे.

( १६ ) अदालत मतालिबा ख़फ़ीफ़ा एक मुहर उस नमूनह और अरज व तूल की जो साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना मुक्रेर करदें इस्तैमाल

में छायेगी,

(१७) मयाद समाश्रत नाळिशात के एक्ट मुलरियह हिन्द मसहरा सन् १८७७ ईस्वी के लमीमा दोमके हिस्सह सोम में (अलिफ़ नम्बर १६०) के बाद इबारत मर्कूमुळजेंक मुन्दर्ज की जावेगी.

( १६० ) अळिफ़ फ़ैसळहकी नज़रसानीके छिये साहब मजिस्ट्रेट आबूके

बतौर अदाळत मताळिवा ख़फ़ीफ़ा आबू अनाद्रा ऐज़न तारीख़ डिगरी या हुक्म से बतौर का नून मताळिवा ख़फ़ीफ़ा बाबद सन्१८८९ ई,

और (ब) बनम्बर (१७३) छफ्ज़ व हिन्द्सा और हर्फ़-नम्बर (१६०) ए अछिफ़ और छफ़्ज़ और हिन्द्सा नम्बर १६२ के पहले दर्ज होगा।

दः एच एम. डचूरेन्ड सकेटरी

गवनमण्ट हिन्द.

# नम्बर ( १६५८ ) आई

गवर्नमेन्ट हिन्द.

शिमळा २६ अप्रैल सन् १८८९ ई.

जनाब नव्याब गवर्नर जेनरळ बहादुर किश्वर हिन्द बाजळास कोंसळ उसक़द्र एक्ट नम्बर १० सन् १८८८ ई० जिस क़द्र कि मजमूअज़ाब्तह फ़ौजदारी तरमीम किया गया आबू अनादरा और बाज़ार खराड़ी बशमूळ सड़क जो आबू सेनीटरीयम से आबू रोड रेळवे स्टेशन और बाज़ार खराड़ी को जाती है जारी और नाफ़िज़ फ़्मीत हैं।

द्स्तख्त-एच. एम. ड्यूरेन्ड सेकेटरी गवर्नमेंट हिन्द

# नम्बर २५६८ आई महकमा ममाछिक ग़ैर

शिमला २७ जून सन् १८८९ ई०

हरगाह क़रीन मसलहत है कि साहब एकेन्ट गर्वर्नर केनरल बहादुर राजपूताना को क़्वाअद आबू बनाने के वास्ते बगरज़ हिफ़ाज़त जानवरान् परंद (जंगली चिड़ियों) और दूसरे शिकारी जानवरान् के लिये बज़रिए उन इल्तियारात के जो ज़र दफ़ा (५ व ४) इल्तियारात बालाक़ह ममालिक गैर व बाज़ गिरफ्ता मुजरिमान् एक्ट (२१) सन् १८७९ ई० और दूसरे इल्तियारात के जो साहब मौतिसिम.इल: बहादुर को उसकी ज़िरि से हासिल हैं जनाब नव्वाब गर्वर्नर जेनरल बहादुर हिन्द बाजलास कोंसिल ब सुशी हस्ब ज़ैल अहकाम सादिर फ़्मीत हैं—

वसअत और आगाज एकट हाजा दफा (१) यह अहकाम कहळाये जावेंगे आ बूके जंगळी परिंदों के हिफ़ाज़त का कानून सन् १८८९ ई० और तशरीह (२)यह कानून फ़ौरन असरिज़ीर होवेगा--दफअ २-इस कानून में-

- (१) आबू से मतछब भनादरा और बाजार खराड़ी मय उस सड़क के जो आबू सेनीटरियम से आबू रोड रेडवे स्टेशन और बाजार खराड़ीको जातीहै—और
- (२) जंगली परिन्दों में मोर भी शामिल समझा जावेगा और नीज़ हरएक शिकारी चिडियां—

इ.क्तियारात तरतीय क्वाअद दफ्अ ( ३८१)साहब एजन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना को चाहिये कि वक्त् फूबक्त् बज़रिए नोटी फ्रिकेशन के सर्कारी गज़ट् में क्वाअद बनाकर मुक्तहर करें—

( अछिफ़ ) तारीफ़ क़ल्मा जंगछी परिन्देंका बहग्राज़ इस क़ःनून के ।

- (बे) तारीफ़ क़ल्मा बास्ते उन अग़राज़के मोसिम पैदायश किसी क़िस्मके परिन्दीं के-और
- (ज) वास्ते इन्सदाद बमूजिब उन शरायत के कि जो बज़िरए काअ़दा मुश्तहर होते हैं इस अमर के कि इस आबू में दिमियान मौसिम पैदाइश परिन्दिक किसी कि-स्मका जंगकी परिन्दिक जो अभी हालमें मारागया हो या लिया गया हो न रखने पावें और न फ़रोल्त करें और इस मौसिम में किसी किस्मके परिन्द के पर आबू में न लाये जानेकी मुमानिअ़त करदी जावे-
- ( २ ) ननाव साहब एजेन्ट गूर्वनर जनरळ बहादुर राजपूताना बमूजिब कळाज़ ( शि )

सब सकरान (१) के कोई कायदा मुरात्तिब फ़र्मावें कि जो खिळाफ़ कायदा अमल्दरामद करेगा वह मस्तूजब सजाय जुर्माना मतंबा अञ्चळ के वास्ते होगा जिसकी मिकदार पांच रुपये तक वास्ते हर एक परिंद के और उसके परों के और बमुरातिब दीगर हर एक ऐसे परिंद या जानवर या सुमूर या चमडा या परके वास्ते दस १०) रुपये जुर्माना होगा—

द्फुअ़-(३) ज़ब अदाछत किसी शख्स की इन कृषाअदेक ख़िछाफ़ अमल्दरामद करने में मुजरिम साबित करार दे तो अदाछत उस जंगळी परिन्द (या) परोंको कि जो ख़िछाफ़ क्वाअद किया गया हो ज़ब्त करनेका हुक्म देवेगी-

द्रफुअ़ (४) साहब एजेन्ट गवर्नर बहादुर राजपूताना बज़िरए नोटी फ़िकेशन सरकारी
गज़ट में सिलसिल्ह आख़िर दफ़्अ़ मज़कूरुलसद्र द्वारह जानवरान्
मुश्तहर फ़र्मावेंगे कि यही दफ़ा सिवाय परिन्दों के शिकारी जानवरों
उनकी समूर, पर, आयद होंगे कि जैसे जंगली परिन्द और उनके परों
पर आयद होते हैं—

द्रस्तखत एच एम डचूरंन्ड सेंकेटरी गवर्नमेन्ट हिन्द.

# नम्बर २५६९ आई

नकृष्ठ साहब एनेन्ट गवर्नर नेनरल बहादुर राजपूतानाकी खिद्मतमें बग्रज़ इत-काअ दही ब हवालह टेलियाफ़ नम्बरी (२१७०) मवर्रसह १४ जून सन्१८८९ई० मुर्सिल हो-

> बहुक्म दस्तख़त कप्तान डबल्यू एच-कोरेश- असिस्टेन्ट सेकेटरी गवर्न-मेन्ट आफ इंडिया.

एजेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर का नोटीफ़िकेशन मर्कूमा कोह

आबू १९ भगस्त सन् ८९ ई०

नम्बर जी हस्त ६५,अ (४) जंगली परिन्दों की हिंफानत का कानून सन् १८८९ ई० के यह मुझ्तहर किया जाता है कि दफ्अ सोम कानून मनक्रह बाबत जंगली परिन्दों के जो चीतल सांभर चौद्याखाहरिण और खुगोंदा पर आयद होते हैं—

नम्बर जी कायदा मुन्दर्जह ज़ैल हस्ब दफ़्ज़ (३) जंगली परिन्दों की हिफाज़त के कानूनके आम इत्तलाअके वास्ते मुश्तहर किये जाते हैं—

(१) तारीफ़ जंगली परिदों में बागराज़ आबू के जंगली परिन्दों की हिफाज़त के कातून सन् १८८९ ई० के तमाम किस्मके तीतर जंगली मुर्ग और मुर्गी श्वामिल हैं-

N. Bचूंकि गवर्निमेनट हिन्दने मुल्क राजपूताना में मोर और कबूतर के मारनेकी बिछकुछ मुमानिअत की है लिहाना यह पारेद फ़ेहरिस्त जंगली परिन्दोंसे निकाल दिये गये हैं-

- (२) तारीफ़ कल्मा शिकारी जानवरों में बागराज़ मुन्दर्जह सदर सिवाय परिन्दों के वही जानवर कि जो नोटी फ़िकेशन नम्बर ३२४५ मवर्रेख़ह १९ अगस्त सन् १८८९ ई० में मुन्दर्ज हैं—याने सांभर, चीतछ, चौशाख़ह हिरन खगींश वमू-जिब दफ़्अ़ (३) जंगछी परिन्दों की हिफ़ाजत का क़ानून सन् १८८९ ई० के शामिछ हैं—
- (३) हरसाछ जंगकी परिन्दों की पैदाइश का मौसिम बागराज् मुन्दर्जहबाछा १५ मार्च से १५ सितम्बर तक होता है।
- ( ४ ) हरसाछ शिकारी जानवरें। की पैदाइश का मौसिम बागराज मुन्दर्जह मासुबुक-१५ अपरेळ से एकम अक्टूबर तक करार दिया गया है।
- (५) इस मौसिम पैदाइश में कोई श्रस्स जंगळी परिन्दों या शिकारी जानवरके कि जो हाळ में मारागया है या ळिया गया है और जंगळी परिन्दका पर और शिकारी जानवरका चमड़ा और समूर कि जो हाळ में मारा गया हह आबू में न रख सकेगा और न फ़रोल्त कर सकेगा, इस शर्त पर यह मुमानिअ़त जंगळी परिन्दों और शिकारी जानवरों पर असर पिज़ीर न होगी—िक जिनके वास्ते अदाळत को अच्छी तरहसे तयकुन होजावेगा यह परिन्द व जानवर हकीकृत में बग्रज़ पाळने या प्वरिश के रक्खे गये हैं या फ़रोल्त किय गये हैं.
- (६) जो कोई शख्स कि जो हर एक जंगळी पारेन्द और शिकारी जानवर और नीज़ उनके चमड़े और पर व समूर कि जिसके वास्ते उसने कायदेके खिळाफ़ किया-कायदा नम्बर (५) का मुजरिम करार दिया गया तो वह अव्वळ मतेबा पांच रुपये जुर्मानहका फी जानवर वग़ैरह और ज़ाबाद हर एक ऐसे परिन्द या जानवर या समूर या चमड़ा परके वास्ते १०) रुपये जुर्मानहका सजायाब होगा।

(दफ़्अ़-७) नो कोई शल्स कि नो ऐसे अमर की रिपोर्ट करे कि नो खिछाफ कायदा नम्बर (५) के नहूर पिज़ीर हो वह शल्स उस जुर्मानह की निस्फ़रक़म बाक़ीका मुस्तहक़ होगा-कि नो ऐसे जुर्मके मुर्तिकिब पर किया गया हो।

बहुक्म र् मे-ई- ए, फ्रेज़र फ़र्स्ट असिस्टेंट र एजेंट गर्वनर जेनरळ राजपूताना.

ज़मीमह म्यूनिसिपिछ क्वायद्

# तर्जुमह

### काअदा मुन्दर्जह ज़ैलको.

म्यूनिसिपिछ व सेनीटरीकमेटी आबूने तजनीज़ और साहब वाछाशान जनाब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना ने मंजूर फ़र्माया-देखो चिट्ठी अंग्रेज़ी न-म्बरी २६८८ मवर्रख़ह २३ दिसम्बर सन् १८९२ ई०

### सीगा तामीरात.

(५६) हर एक शख्स जो ब माह अपरैळ-मई-जून-जीळाई आबू पर वास्ते सवारी या बारबर्दािके घोडे टडू या दूसरे जानवर या रिक्शा यानी हाथगाडी या दूसरी गाडियां इस्तैमाल में लावें रक्सें या इनका मालिक होतो उसको बाबत हर एक ऐसे जानवर हाथ गाडी और हरएक गाडी पर फी पैया दो २) रुपये महसूल अदा करना होगा-सिवाय रिक्शा यानी हाथगाडी के-

जानवरान् बारबर्दारी व बग्धी मुताल्छिका फ़ीज सर्कारी और गाड़ियां और जान-वरान् मुताल्लिका सीगे तामीरात और छदू व टहू और छकड़े और हैक यानी किराये पर चळने वाळे टहू या गाड़ी जो किराये पर दर्मियान आबू और आबू रोड़ के चळाये जाते हैं—बच्चोंकी हवा खोरी की गाड़ियां और बच्चोंके चळना सीखने की पहियेदार कळ।

मवर्रख़ ह

यकम ननवरी सन् १८९३ ई. कप्तान-एम-ए टाई साहब
नमीमे क्वायद म्यूनिसिपैल्टी बहादुर सेकेटरी म्यूनिसिपिछ व
सेनीटरी क्मेटी कोह आबु

# इश्तिहार।

### इजलास करें छ ए-डबल्यू राबर्टस साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी आबू।

(५७) वाज़ै हो कि जो शरूस कोई कुत्ता (सग) दर्भियान हदूद म्यूनिसिपिछ कमेटी आबूके रक्सेगा उसको हर एक साछके वास्ते एक छाइसेंस कीमती एक रुपया म्यूनिसिपिछ कमेटी आबूसे हर एकके छिये हासिछ करना पड़ेगा—

मयाद सालानह में कोई हिस्सा सालका भी शामिल है-इन्तदाय यकम् अपरैल-लगायत ३१ मार्च-आयन्दा-यही टेक्स कुत्तेके बच्चों पर भी देना पढ़ेगा वह इस-टेक्स से मुस्तसना नहीं हैं.

जो कोई शल्स कोई मकान या अहाता रखता है वह जिम्महवार सब कुत्तोंका जो उसके मुळाजिमान या और कोई श्रन्स उसके हदूद के अन्दर रखते हैं होगा— हरएक कुत्ता जिसके गछेमें चमडे का काळर यानी पटा नहीं है वह मारडाले जोनेक छायक होगा—

रस्सी, सुतळी, कपड़े का पद्यां या काळर नहीं समझा जावेगा-चमड़े का पद्या होना ळाजिम है। फक अरमर्कूम १० अपरेळ सन् १८९४ ई०

इस्ब जैळ कृायदा मुजिवजा म्यूनिसिपिछ व सेनीटरी कंमेटी आबू जिसको साहब एजेन्ट नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना ने बमूजिब चिट्टी अंग्रेजी नम्बरी (९७०) ऐस-मवर्रसह ११ अपरैळ सन् १८९६ ई० बज़रिए अपने साहब सेकेटरी बहादुर सीगृा तामीरातके मंजूर फ़्मीया-

(५८) बराय खातिर अमन व आसायश आम्मा ख्ळायक कोई सवारी गाडियां कोह आबू पर मुस्तिमिळ होनेके वास्ते इजाज़त नदी जावेगी—सिवाय छोटी गाडियों या रिक्शा गाडियों के जिनको एक टहू खेंच सके—और वह टहू तेरह मुठी और २ इंच से जियादा ऊंचाई में नहीं होना चाहियें—

(२८) कोई दस्तावेज कि जिसकी बाबत फ़ीस अदा होनी चाहिये जबतक कि उसकी बाबत रसूम मुकरेरा अदा नहीं होवे सो वही मुस्तनद मृतसव्यर न होवेगी-

अगर कोई दस्तावेज बसबब गृळती या सहैब शामिछ मिस्छ होगई हो या किसी अदाजत या दफ्तर में बग़ैर अदाय रसूम दस्तावेज मज़कूर काबिछ अदा मुस्ता-मिछ होगई है तो साहब जज मौजूदा वक्त या मुन्तजिम दफ्तरको जैसे कि सूरत हो चाहिये कि अगर उसकी राय में मुनासिबेंहें तो हुक्म सादिर करे कि ऐसी र सूम उस दस्तावेज अदा की जावे, और वह रसूम बिड्डाज़ इस की के अदा किये जाने पर वह दस्तावेज और हर एक कार्रवाई मुताछिका ऐसी दस्तावेज़ के ऐसी मुस्तनद समझी जावेगी—जैसे कि अब्बउ ही मर्तवा मुनासिब रसूम ऐसी दस्तावेज़ पर अदा करदी गई थी—

(२९) जबिक किसी दस्तावेज़ की तरमीम महज़ बनज़र किसी गृछती के दुरुस्त करने के या उसको फरीकैनके असछी मुक़हमहके मुताबिक करने के छिये की जावे तो उसकी बाबत जदीद रसूम की ज़रूरत नहीं होगी—

ए द्फ्अ़ (३५) में अरुफ़ाज़ बृटिश इंडियाके बजाय अरुफ़ाज आबू-अनादरा और बाज़ार खराड़ी बश्मूल उस सड़क के जो आबू सेनीटेरिअम स आबू रोड स्टेशन को जाती है पढ़ना चाहिये-फक्त ।

> द्स्तख्त-डबल्यू-जी-कंघम् सेकेटरी गवर्नमेंट हिन्द.

# नम्बरी (१८९२) आई.

एक नकुछ इश्तिहार मुन्दर्जह सदर बिल्दमत साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहा-दुर राजपूताना ब सिछसिछह चिट्टी साहब मीसूफ़ नम्बरी (१२५६) नी मवर्रख़ह २९ मार्च सन् १८९५ ई० बगरज़ इत्तळाअ दिही मुर्सिछ होवे।

> बमूजिब हुक्म वगैरह दस्तख्त-आर-डी-बिश्कोंट साहब बहादुर कायम मुकाम अन्डर सेकेटरी गवनमेन्टहिन्द.

सीगा खार्जा मुकाम शिमछा मवर्रेख्ह १२ जून सन् १८९५ ई०

# बमूजिब हुक्म.

कर्नेळ ए, डबल्यू-राबर्टस साहब बहादुर मिनस्ट्रेट व सक्रेटरी म्यूनिसिपिल कमेटी आबू-

हस्य ज़िल कायदा (५९) म्यूनिसिपिल कमेटी कोह आयू ने तजवीज किया और साहब एजन्ट नव्याय नवर्नर जेनरल बहादुर राजपूताना ने मंजूर फ़्मीया जिसकी साहब सेकेटरी बहादुर सीगा तामीरात राजपूताना व वस्त हिन्दने ५ माह मई सन् १८९६ ई० को मंजूरीसे इचलाज़ दी-

( ५९ ) बायस्कळ यानी पैर से चळने वाळी दो पहियोंकी और स्ट्रायस्कळ यानी पैर से चळनेवाळी तीन पहियों की गाडियों की इस्तैमाळकी कोह आबू पर इजाज़त नहीं है-

बम्जिबहुक्म कर्नेळ, ए, डवल्यू-राबर्टस साहब बहादुर मिजिस्ट्रेट जि़ळ्ञ व सेकेटरी म्यूनिसिपिळ कमेटी कोह आबू

# नम्बर (१८९५) आई गवर्नमेंट हिन्द सीग़ा खार्जह कोह शिमला मवर्रख़ १२ जुन सन् १८९५ ई०

चूंकि जनाब नव्वाब गर्वनर जेनरल बहादुरको बङ्जलास कोंसिल बज़रिए उन इन्तिज़ामात के जो महाराव साहब बहादुर सिरोही के साथ किये जा चुके हैं, इष्टितयारात व हुकूमत अन्दर हृद्द आबू अनादरा और बाज़ार खराड़ी और नीज़ उस सड़क के जो छावनी आबू से आबू रोड रेलवे स्टेशन को जाती है, हासिल हैं।

बज़िरए इन इिस्तियारात के और उन इिस्तियार और हुकूमत के जो ज़ेर द्फ़ात ४ व ५ एक्ट २१ बाबत सन् १८७९ ई० दीगर जुमछह इिस्तियारात के इस बारहमें हासिछ हैं, जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरछ बहादुर किश्वर हिन्द बाजछास कौंसिछ हिदायत फ़र्माते हैं कि कीर्ट में एक नम्बर ७ सन् १८७० ई० याने (रसूम अ़दाछत ) मुआ़फ़िक़ तमीमात मा बाद के बहदूद मज़कूर हस्बज़ैछ तमीमात के साथ मुरब्बिज फ़र्माते हैं।

- (अछिफ़) हिस्सा पहला, दूसरा, और दफ्ज़ २३-२५-२६-२७-३०-३४ तर्क किये गये।
- ( बे ) बराय अल्फ़ाज़ हाईकोट चीफ़ कंटोलिंग ओथारेटी ओफ़ दी मोविस और चीफ़ कंट्रेलिंग रेवेन्यू छोओथारिटी जहां छिसें यह अल्फ़ाज़ वाकै हों उसर जगह एनेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना पढ़ा जावेगा ।
- (न) छफ्ज़ कळेक्टर की जगह के बदफ़ात १३ व १४ व १५ छफ्ज़ मिजिस्ट्रेट आबू पढ़ा नावेगा।
- 🗸 द ) बराय दफ़ात २८ व २९ हस्बनैळ दफ़ात बढ़ाई नावेंगी ।

# जी सन् १८९३ ई॰ ६५३-६४५

मिन् जानिव साहब फ़र्स्ट असिस्टेन्ट एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना— बिल्दमत जमीअ अफ़सरान् पोळेटिकळ राजपूताना— मबर्रेखह यकम्—मार्च सनु१८९३ ई०

साइब मन-

साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर उन रऊसाय व ठाकुरान की तवजह इस ज़रूरी अमर की तरफ़ मवजूळ फ़र्माते हैं, कि बाद अज़ीं वह हर मर्तबह बज़रिए पोछे- टिकळ आफ़ीसर साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना से इजाज़त हासिळ कर चुके अपनी तशरीफ़ आवरी की इन्तळाओं कृब्ळ अज़ रवानगी खुद मिलस्ट्रेट व सेकेटरी म्यूनिसिपिळ कमेटी को हस्ब कृवाअद मुन्दर्जह जेळ दिया करें-

साइब ममदूह को यह भी ज़रूरी मालूम होता है कि बग्रज़ रोकने चपकिल्झ मद्मान के तादाद ऐसी सेर कुनन्दगान्की कि जो यहां पर आसकते और नीज़ हमराहियान जो हर सरदार और ठाकुर अपने साथ लायें मुक़्र्र की जाय क्योंकि इम्तनाज़ इस अमर का बवजह कमी आब व मौसिम गर्मा और नीज़ बवजह सिह-त व तन्दुहस्ती आम्मा ज़रूर है।

तंबी-यादरखना चाहिये कि कोह आबू रियासत सिरोही के मुताछिक हैं और खासकर महाराव साहब बहादुर वाली सिरोही की इजाज़त से क्याम फीज़ंके वास्ते छावनी का मुकाम है—इसिलिये साहब एकेन्ट गवर्नर जेनरल बहादुर राजपूतानाको मजबूरन इस अमर की ताकीद करनी पढ़ती है कि तमाम अञ्चखास जिनको कोह आबू पर आने की इजाज़त मिले उनको चाहिये कि क्वाअ़द सिहत व तन्दुरुस्ती मुताछिका म्यूनिसिपिल कमेटी पर लिहाज़ करें—जिन क्वाअ़द्की एक २ नक़ल इसके साथ भेजी जाती है—और ज़ियादा नकूल साहब मिजस्ट्रेट बहादुर कोह आबू से दस्कांस्त करने पर मिल सकती हैं— गालिबन यह अमर भी मुनासिब होगा कि क्वाअ़द मुन्दर्जंह ज़ेल बराय रहनुमाई आयन्दा खास तौर पर दर्ज किये जायँ।

(१) हर सर्दार या ठाकुरको चाहिय कि विदूत इजाज़त साहब एजेन्ट गवर्नर जेन-रळ वहादुर राजपूताना मार्फ़त उस रियासत के पोळेटिकळ आफीसर की हासिळ करनी चाहिये—कोह आबू पर न आवें अगर आळा दर्जह के ठाकुर या कोई दीगरक शख्सहों तब उनको अपने खास सरदारकी इजाज़त हासिळ करनी चाहिये—

- (२) बाद मिछने इजाज़त साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूताना के हर सर्दार या ठाकुरको अपनी तश्ररीफ़ आवरी की इत्तछाअ कम अज़कम पन्द्रह योम क़ब्छ अज़ आमद भेजनी चाहिये—और यह बात भी ज़ाहिर करनी चाहिये कि वह किस मकान में कृयाम पिजीर होंगे और कितने हमराही और घोड़े साथ छावेंगे—
- (३) किसी हमराहीको जिसके ठहरनेके वास्ते उस कोठी में जिस्में कि सर्दार या ठाकुर रहना चाहते हैं या शागिर्द पेशाके मकानात मुताछिका कोठी में रहनेके छायक जगह नहीं—कोह आबू पर नहीं छाना चाहिये—सिर्फ मुस्तस्ना हाछतों में मिनस्ट्रेट साहब की खास इजाज़त हासिछ करने पर खेमे खडे और छप्पर बनाये जासकते हैं--इस शर्त पर कि म्यूनिसिपछके क्वानीन पर अमछ दरामद किया जायगा और महसूछ ऐसी इमारत पर कि जो म्यूनिसि-पिछ कमेटी मुकर्रेर करे अदा किया जायगा—
- (४) इसी तौर से घोड़े जिनके वास्ते द्वामी अस्तबळ नेहीं हैं आरजी अस्तबळ या किसी मैदान में वगैर खास मंजूरीके कि जो साहब बहादुर मजिस्ट्रेट आबू की मार्फ़त हासिळ की गई हो बर्श्नत पावन्दी क्वाअद सिहत और अदा करने महसूळ के जैसा कि कायदा नम्बर (३) में दर्ज किया गया है नहीं रक्से जा सकते हैं—
- (५) जेर क्वाअद नम्बर ३ व ४ मुन्दर्का बाला जब कोई अव्वल दर्केह का राजपूताना का सदीर कोह आबू पर तशरीफ़ लावें उनको मुत्तलाअ किया नायगा
  कि वह अपने साथ तीस (३०) से ज़ियादा या ज़ियादा से ज़ियादा चालीस
  ४० हमराहियान जिसमें ख़ादिम व पहरा चौकीदार व साईस शामिल हैं और
  दश या बारह घोड़ोंसे ज़ियादा न लावें इनसे नीचे दर्कह के सदीरों को
  ज़ियादा से ज़ियादा पन्द्रह बीस हमराही पांच या छै घोड़े और ठाकुरों
  को ज़ियादा से ज़ियादा आठ या दश हमराही और तीन घोड़े लाने पर
  महदूद करना चाहिये--

याद रहे कि यह तमाम इम्तनाअ उन छोगोंकी जिनको कि इससे ताल्छुक है इंजारसानीक छिये नहीं है --बल्कि आम छोगोंके आराम और बेहतरीके वास्ते बना दिये गये हैं -

(६) तमाम दर्ज्वास्तें कोह आबू पर आनेकी बाबत व इजाज़त हासिछ करनेकें छिये साहब एजेन्ट गवर्नर जेनरछ बहादुर राजपूताना जेर कायदा सरक्यूछर हाजा मार्फ़त साहब, पोछेटिकछ आफ़ीसर बिखद्मत फ़र्स्ट असिस्टेंट एनेन्ट गुवर्नर जेनरळ बहादुर राजपूताना करनी चाहिये— द्रस्तखृत-एळ-एस-न्यूमाचे साहब बहादुर फर्स्ट असिस्टेंट एजेन्ट गवर्नर जेनरळ राजपूताना.

७८६

( हवाळगी मुजरिमान व इक्तियार बारैयासत गैर ) एक्ट २१ सन् १८७९ ई० एक्ट १२ सन् १८९१ ई० बाब अञ्बल मरातिब इन्तदाई

- द्फुञ्ज (१) यह एक्ट बनाम मुन्दर्जा अन्वां कुछ वृटिश इंडियामें नाफिज और मल्का मुअज्जमा की हिन्दुस्तानी रिआयासे जो बेरूं बृटिश इंडिया हो और रिआयाय बरतानिया अहछ यूरुप मीजूदा अन्दरूं मुन्क ऐसी रियासत हाय हिन्दुस्तानीसे कि जिनसे खतः इतहाथ मल्का मुअज्ज्ञ- मा मर्बृत है तारीख़ मंजूरीसे नाफिज़ होगा—मगर किसी क़ानून या अहदनामा नाफ़िजुल वक्त हवालगी मुजरिमान में खल्ल अफ़गन न होगा—बल्कि उनका जा़ब्ता मुक्रिरा तामील पायेगा—
- द्फुअ (२) एक्ट ११ सन् १८७३ ई० मन्सूख़ हुआ छेकिन तमाम ताज़ीरात
  मौजूदा व सुपुर्दगी व सिटिंफ़िकेट व द्ख्वांस्त व क्वाअ़द व इहितहारात व समन व वारन्ट व अहकाम व हिदायत—मजिरया बमूजिब
  एक्ट मज़कूर जहांतक कि नक़ीज़ एक्ट हाज़ा नहीं मजिरया हस्व
  एक्ट हाज़ा समझे जायँगे—
  - द्फुः (३) ळफ्ज पोळंटिकळ एजेन्ट से अव्वळ ओहदेदार आहा मुतैअना बीक हिंदू बृटिश इंडिया बतौर कायम मुकाम गवर्नमेन्ट-दोम हर ओहदहदार मुक्रेरा गैर बृटिश इंडिया बाब्तियारात पोळंटिकळ एजेन्ट बाजाज़त जनाब नव्वाब गवर्नर जेनरळ बहादुर बहजळास कौन्सिळ या बहजाज़त नव्वाब गवर्नर बम्बई मुराद है—और छफज़ बरतानिआं अहळ यूरुप से— रअय्यात मत्न्का मुज़्ज्जमा अहळ यूरुप हस्ब तसरीह मुन्दर्जा मजमूञ जा़ब्ता फ़ौजदारी मुराद है—

# बाब दोम्।

# इंक्तियारात ओहदइ दारान् सर्कार अंगरजी मुकामात बेह्रं बृटिश इंडिया में

दफ्अ (४) जनाब नव्याब गवर्नर जेनरक व्हादुर बाजकास कौंसिक मनाज्

अमळ इल्तियार इकतिदार माहिस्सह और तफवीज इल्तियार मुना-सिब किसी मुळाजिम सर्कार अंग्रेज़ी को किसी मुकाम बेरू वृटिश इंडि-यामें हैं—

- द्फुञ् (५) इश्तिहार अमल व तृफवीज इल्तियार व इकतिदार व इंज्वात सापता बजा आवरी गज्ट इंडिया में मुदतहर होकर सबूत कृतई मुरा-तिब मुन्दर्जी का मुतसञ्चर होगा—
- दफ्अ़ (६) जनाव नव्वाव ममदूह वाजछास कोंसिछ मजाज़ हैं कि किसी रअ़य्यत वृटानियां अहुछ यूहप को बज़िरए उसके नाम या ओहदद के जस्िटस आफ़ दी पीस मुक्रेर फ़्मीवें-जिनको उन मुक्ह्मात में जिसमें
  तरे विषयाय वृटानियां अहुछ यूहप माखूज़ हों-वह तमाम इिंत्यारात हासिछ होंगे जो जा़ब्ता फ़ौजदारी में मिलिस्ट्रेटियां दर्जह अव्वछ जस्टिस
  आफ़्दी पीस को अता हुए हैं-और जनाव ममदूह यह मी हिदायत करें
  कि वह कौनसी अदाछत में मुक्हमा वास्ते तजवीज़के सुपुर्द कर
  सकता है-
- द्फुञ्ज् ( ७) साहबान् पोळेटिकळ एजेन्ट व साहबान नस्टिस आफ़ दी पीस मुक्-रेरा क़ब्ळ ( २५ ) अपरैळ सन् १८७२ ई० मुक़रेरा हस्ब एक्ट हाज़ा मुतसब्दुर होकर इंक्त्यारात एक्ट हाज़ा रक्सेंगे—
- दफ्अ (८) क़ानून मुताल्छिका जरायम व जाब्ता फ़ौजदारी नाफ़िजुछवक्त व रिशायत तरमीम कि जो जनाब ममदूह फ़र्मार्थे तमाम रिआयाय बृटा-नियां अहछ यूहप व हिन्दुस्तानी मौजूदा रियासत हाय हिन्दुस्तानी से जिन में कि मल्का मुञ्जूजामा कारापता इतहाद वर्मवूत है मुताछिक होगा-

# बाबसोम-तहकीकात वाके बृटिश इंडिया बाबत जरायम मर्तिकेबा रिआयाय अंग्रेजी व मुकामात वेरूं बृटिश इंडिया।

द्फ़ञ्ज् (९) निस्वत तमाम रिआयाय अहळ यूरुप या हिन्दुस्तानी जो मुर्तकव किसी जुर्म के हिन्दुस्तानी रियासत मज़कूर में हो—वैसाही अमळ होगा जैसा बहाळत इर्तकाव माबेन वृटिश इंडिया के हो, ता बशतें कि पोळेटिकळ एजेन्ट रियासत मज़कूर यह तसदीक करे कि तहक़ीक़ात इळजाम बृटिश-इंडिया में होनी चाहिये इल्ला अगर कार्रवाई मज़ बहालत वक्अुनुर्म माबैन बृटिश इंडिया के माने कार्रवाई माबाद की होती तो ऐसी बाबत जुर्म मौकूअ रियासत के माने कार्रवाई मज़ीद होगी—

(नोट अव्वल) मुलाजिम को बइल्लत कृत्ल अम्द अक् बेकं बृटिश इंडिया मस्तूजिब सज़ा करने के लिये यह साबित किया जाना ज़रूरी है कि वह कैसर हिन्द का है—महज़ यह अमर कि वह इलाके अंग्रेज़ों में कुछ ज़मीन रखता और गाह गाह बृटिश इंडिया में रहता था वजाय खुद उसको रअय्यत केंसर हिन्दका नहीं बनाता इक इंक्तियार समाअत अदालत दीवानी व फ़ीजदारी जुम्ला अशखास व अशयाय अन्दकं हदूद अराज़ी जो एक गवर्नमेन्ट को खास अपनी रअय्यत पर और उसकी जायदादपर लाज़िमन हासिल होता है वह बतौर कायदा आम बाहर के आये हुए बेगाने अशखास पर हावी होता है—मगर ऐसे इंक्तियारात पर हावी नहीं होता जो ब इल्लत किसी जुम बकूअ मुल्क ग़ैर के तजवीज करने और सज़ा देने के बाबत हो—देखो—किताब फीलमूर साहब कानून बाहमी अक् वाम हिन्द जिल्द अव्वल सफा- ३८६ व ३९१—

द्फ्अ़ (१०) जबिक जुर्म मुतिजिक्रा दफ्अ़ ९ की तहकीकात होती हो तो छोकछ गवर्नमेंट मजाज इस हिदायत की है कि नक्छ इजहार गवा-हान् या कागजात सबूत के जो रोबरू पोछेटिकछ एजेन्ट या हाकिम अदाछत क़छम बन्द या पेश किये गये हों जहां जुर्म का सर्ज़द होना बयान किया गयाहो वह उस अदाछत में जहां तहकी-कात या तजवीज़ होती हो सबूत में मक़बूछ हैं—

### बाब चहारम।

### इवाङगी मुजरिमान माबेन दो रियासतोंके

द्रुप्त्य (११) अगर कोई शल्श (गैर रअय्यत वृटानियां अहळ यूरुप) किसी रियासत में मुर्तिकिव जुर्म होकर वृटिश इंडिया में चळा आये तो वहां के पोळेटिकळ एजेन्टको सूरत हाय जैळ में इिल्त्यार इजराय वारन्ट गिरफ्तारी मुळजिमका है-

अव्यक्त-अगर जुर्म ऐसा हो कि बदानिस्त पोछेटिकछ एजेन्ट तहक़ीक़ात रियासत में होनी चाहिये-

द्रोम-अगर फ़ैल मज़कूर दाख़िल जरायम ताजीरात । हिन्द मिसरेह जुमीमा एक्ट

हाजा या जरायम मुश्तहरा गज़र बहुक्म जनाब नन्धाब ममदूह दफ्ध़ हाजा हो-

(नोट अछिफ़) जब कि इर्तकाब जुमें बृदिश इंडिया में हुआ हो तो वारन्ट पोछि-टिकछ एनेन्ट पर आसामी उसको सुपर्द नहीं की जासकती—क्योंकि दफ़अ हाज़ासिफ़ें उन अश्वास से मुताछिक़ है जिन्हों ने इर्तकाब जुमें रियासत ग़ैर में किया हो— फ़ैसछा चीफ़ कोर्ट पंजाब नम्बर १४ सन् १८७३ ई०

द्फुअ १२ वारन्ट बनाम मिनस्ट्रेट उस ज़िळअ के होगा जहां मुळिज़िमका मीजूद होना बाबर किया जाताही और उसकी तामीळ होकर मुळिज़िम बाद गिर्फतारी उसमें भेजा जायगा—या हवाळह श्रूट्स मुन्दर्जा वारन्ट किया जायगा।

दुफ्अ १३-पोछेटिकछ एजेन्ट मनाज़ है कि उसका कवज़ा ख्वाह खुद करे ख्वाह तकवीज़ अदाछत मामूछी उस रियासत के करदे-वशर्ते कि ऐसी हिदायत उसको जनाव नव्वाव ममदूह या नव्वाव गवर्नर मदरास या वंबई से हुई हो।

- दुफ्अ १४ जनाव नव्याव ममदूह या छोकछ गवनिमेन्ट को वद्ख्वीस्त ह्वाछगी

  मुजरिम मिन् जानिव उन अश्र्वास के जो इल्तियार आमछानह बृटिश इंडिया

  रियासत गैर में रखते हों जायज होगा कि हुक्म तहक़ीक़ात सदाकृत इछज़ाभवनाम मिनस्ट्रेट इछाके वक्अ जुर्म नाफ़िज़ फ़र्मावें और मिनस्ट्रेट मज़कूर
  हस्व सूरत मुक़्इमह समन या वारंट जारी करके बाद तहक़ीक़ात केफ़ियत
  भेजेगा और गवनेमेन्ट बाद मुछाहिज़ह केफ़ियत मज़कूर हस्व राय खुद वास्न्ट
  हवाछगी मुजारिम जारी फ़र्मावेगी-अहकाम दफ़्अ १०-तहक़ीक़ात मुताछिक़ा
  दफ़्अ हाज़ासे भी मुताछिक़ होंगे।
- द्रफुअ १५--जब कोई शब्स जिस पर शुभा इतकाब जुर्म बेरूं वृटिश इंडियाका उस मिनस्ट्रेट को जिसके इछाके में वह मीजूद हुआहो और जुर्म ऐसा हो कि पोछेटिकछ एजेन्ट हस्ब दफा ११--उसमें वारन्ट जारी कर सकताहै या उसकी इवाछगीका मताछिबा हो सकता है--तो मिनस्ट्रेट मज़कूर को बाद तहक़ीक़ाव ज़रूरी वारन्ट जारीकरे और जब रियासत गैर मज़कूर में पोछेटिकछ एजेन्ट मीजूद होंतो उसको वर्ना छोकछ गवर्नमेन्ट को इत्तछाअ मेजे।
- द्फुअ १६-शब्स मृत्रकूर गिरफ्तार होकर तारील गिरफ्तारी से-दो माह से नायद नृतर्वद न रहेगा इल्ला उस सूरत में कि वारन्ट इस्व दफ़ा ११-मजारिया पोलेटिकल एजेन्ट या कोई हुक्म इस्व द्फुअ १४-जनाव नव्वाव ममदूह या लोकल गवर्नमेन्ट का पहुँचे-कि इस्व कानून किसी वालिये मुल्क या रिया-

सत गैर को हवाछह किया जाय-मजिस्ट्रेट मजाज़ है कि क़ब्छ पहुंचने वारन्ट या हुक्म मज़कूर के अगर मुनासिब समझे या हुक्म छोकछ गवर्नमेन्ट का पहुंचे-तो शख्स मज़कूर को रिहा करदे।

द्फुअ १७ शरायत मजमूज ज़ाब्ता फ़ीजदारी दबीरह जमानत ऐसे शस्स से भी मुताक्षिक होंगे।

# बाब पंजम सुतफ़रिंक ।

द्फुः १८ जनाव नव्वाव ममहूह मजाज़ इन्जवात कृवाअ़द् जैछ हैं ( १ ) द्र<del>वाद</del> केद व ख़्राक़ व क़ैद्ख़ाना रिआयाय अंग्रेज़ी जिनको पोछेटिकछ एजेन्ट क़ैद्करे। (२) द्रवाब याने मुळज़िमान और अहतमाम ख़्राक़ व पोशाक उनकी या वक़ रवानगी (३) दीगर क्वाअ़द बग्रज़ हसूछ अग्राज़ एक्ट हाजा।

द्फुअ १९ शहादत हरएक गवाहकी निस्वत हर मुश्रामछा फ़ौजदारी के जो किसी वामुक्क या रियासत ग़ैर की क़छम रूके अन्दर किसी अदाछत में दायर हो—उस तरह हासिछ हो सकती है जैसे कि मुश्रामछा दीवानी की हस्व वाब २५—ज़ाब्ता दीवानी—छेकिन दफ़्अ़ हाज़ा उस फ़ौजदारी से मुताछिक़ न होगी जो सीग़ा इन्तिज़ाम मुल्कदारी से मुताछिक़ हो।

# ज़मीमा।

### ( दफ़ात ताज़ीरात हिन्द महूला दफ़्अ ११

#### एक्ट हाज़ा )

द्फाल २०१ व २०८ व २२४ व २३० ता २६३ व अज़ २९९ ता ३०४ व ३०७ व ३१० व ३११ व अज़ ३१२ ता ३१७ व अज़ ३२३ ता ३३३ व ३४७ व ३४८ व अज़ ३६० ता ३७३ व अज़ ३७५ ता ३७७ व अज़ ३७८ ता ४१४ व अज़ ४३५ ता ४४० व अज़ ४४३ ता ४४६ व अज़ ४६४ ता ४६८ व अज़ ४७१ ता ४७७ फ़क्त।

# मानी अङ्फाज़ मस्तामिछा मजमूअ़

# हाज़ा।

| रदीफ़ अछिफ़ ।    |                                            | अपीछान्ट               | अपीछ करने वाळे को                           |  |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|
| इन्तख् ब<br>एक्ट | चुनाहुआ छाँटा हुआ<br>यह अंग्रेज़ी छफ्जहै ब | इस्तस्वाबन             | कहते हैं<br>सळाह छेना, अदाळत से             |  |
|                  | मानी कानून                                 | असदार कुनन्दा          | पूछना–दर्योफ्त करना<br>नाफ़िज़ या जारी करने |  |
| आहा<br>अहाहियान् | अच्छा—बहा<br>जमाअहळ, याने छोग              | 14111 6.1 41           | वाळा                                        |  |
| इक्बाछ           | इक्रार-कृबूळ करना                          | ओज़ां                  | जमा वज़न की                                 |  |
| अञानत            | मदद                                        | अतफ़ाळ                 | जमातिप्छ की-छड़के                           |  |
| अशस्त्रास        | जमा शस्स-बमानीकोग                          | उन्रत                  | मज़दूरीमेहनताना                             |  |
| अमवात            | जमा मौत                                    | इर्तकाव                | कर्ना-करने वाळा                             |  |
| इन्सदाद          | बन्दोवस्त-राक थाम                          | अबवाब                  | जमाबाबकी-दर्वाज़ा                           |  |
| आमद् रफ्त        | भाना जाना                                  | <b>अळहम्दु।</b> ळिल्ळा | शुक अल्ला का                                |  |
| अहकाम            | नमा हुक्म की                               | अफ़ाद्ह                | <b>फ़ायदा</b>                               |  |
| इस्तग्रासा       | फ़र्याद-नाळिश-पुकार                        | अग्द                   | निहायत-संस्तृतर                             |  |
| अहरू ख़ानदान     | रिश्तइदार-अजीज                             | अश्याय मुनर्शी         | नशेवाळी चीज़ें                              |  |
| _                | कुनबे वाले                                 | आलह हाय जरीही          | बोज़ार नरीहके                               |  |
| अज़ किस्म ज़कूर  | मर्द के जिन्स से                           | असालतन्                | खुद्-बज़ात खास                              |  |
| अनम्।            | दुकड़े                                     | अइतमाळ                 | शकशुभा                                      |  |
| अहळ इन्द         | हिन्दू छोग                                 | अहल यूरुप              | यूरुप के रहने वाळे                          |  |
| अतवार            | जमातौरकी-ढंग                               | इाल्तयारातः            | मुफविजा-दिये हुये                           |  |
| इल्तवा           | मुन्तवी होना एक वक्तसे                     | •                      | इास्तयार                                    |  |
|                  | दूसरे वक्तंपर बद्छ देना                    | महत्त इस्लाम           | मुसळमान छोग                                 |  |
| अन्दराज          | दर्ज होना-तहरीर होना-<br>क्रिसाजाना        |                        | झूठी बात किसीकी<br>निस्वत मशहूर करनेकी      |  |
| भारात            | <b>ओज़ार</b>                               |                        | स्वाह तहरीरी हो या                          |  |
| <b>अ</b> पीळ     | एक भदास्तरेस नाकाम                         |                        | तक्रीरी अज़ाइह है                           |  |
|                  | होकर दूसरी वड़ी अदा                        |                        | सियत उपी कहते हैं                           |  |
|                  | छतमें चारा नोई करना                        |                        | किसी जुर्मके करनेके                         |  |

### (३०८) मानी अल्फ़ाज मस्तामि ला मजमूञ हाजा।

नारी करने के वक्त या कोई हरकत करना बरवक्त इनराय जारी होनेके वक्त वह बदछा जिसका छेना अञ्च नायम् वगैर घटाने बढानेके कानूनन् जायज़ है बेकम व कास्त बृटिश इंडिया बृटिन मन्सूब ब बृटिन झूठा दावा करना अहा और बृटिन पुरानी ज्वान निशान कागज स्टाम्प में बृटानियाको कहतेहैं सर्कार की तरफ़ से नारी और फरोल्त यानी ममाळिक हिन्द जो होता है-और नविश्ता हुकुमतमें बाद्शाह इंग-छिस्तान के हैं और रुक्का वगैरहचस्पा या ठप्पा किया हुआ रिहाई-छटना बरीयत इस्तहसाळ खत शिगुळाम और नमा नंगा-खुळा हुआ बिरहना खिलाफ़ बजे फ़ितरी ) जानवरान् के साथ वर्तवक तळवी मिस्छ-मिसछ तळव होने मना उठानेको खिळाफ् के वक्त बने फितरी कहते हैं रदीफ अल्बाय फ़ारसी इस्तइकाक हिफान (अपनी जानमाळ बचा-पर्इकी बैठने वाळी-पद्गिनशीन त खंद इंग्लियारी नेके छिये या दूसरों पीछे-पीठ पुरत के छिये जो फैछ किया लिंबास-पहननेके कपड़ें पोशाक नावे उसको हिफानत पुराने वका गुजरे हुए हालात खुद इल्तियारी कहतेहैं परमन गनेट पौढर-वह दवा अंग्रेजी जो असीर मुल्तानी वह शख्स जो गवर्न हैने के कींडोंकी नेस्त मेंटके हुक्म से केंद्र या व नाबुद कर देती है नन्रबंद हो बुरे कामका बद्छा या पादाश अलाम या अलान-जतलाना आगाहकरना मावजा वाकिफ़ करना पार्छिमेंट ब्रेटबृटन और आयर ओफ़ीसर हाकिम सर्रिश्तह या हेंड की मजहिस आहा जंगी ओहदहदार जिसके हुक्मसे कानून रदाफ अल्बाय नारी होतेंहैं बिलइरादह अपनी खुशीसे-विळार-निसके इंग्तियारमें अमुर गंबत् रियासत है-बस्अव्यद्ध तनस्वाह-नौकरों की तनस्वाह मेसीडेन्ट मीर मनलिस की फर्ड **मेन्।डेंस**। 'कुछम्र ।हिन्द् का व**ह** 

### मानी अळ्फ़ाज मस्तामिला मजमूख हाजा । (३०९)

|                                        | हिस्सइ जो किसी अल-<br>इदा गवनमेन्ट के मात- | तांबे               | नीचेवाळा-हुक्म मानने<br>वाळा                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                        |                                            | नहा <u>ं जिल्</u>   | साफ़ २ खोळके ज़ाहिर                          |
|                                        | इत हो-और उर्दू में                         | 1141/16             | करना                                         |
|                                        | अहाता बोछते हैं जैसे                       | ਰਚਵੀਕ ਕ ਕਲਾਈ        | न गाड़ना-दफ़न करना-                          |
|                                        | बंबई अहाता                                 | तन्त्राचीनं न समामा | न गाड़गा-देखन करना-<br>मुद्देहका सामान करना- |
| पंचायत नामा                            | जो पंच छोग देखकर                           |                     | _                                            |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | हाल कहें                                   | तसव्बुर             | दाग् देना<br>समानस्यासम्बद्धाः               |
| पोळेटिकळ एजेंट                         |                                            | तानील               | ख्याळकरना-समझना                              |
|                                        | तरफ़से जो अफ़सर                            |                     | जल्दी करना                                   |
|                                        | किसी रियासत में मुक़-                      | तख्दीर<br>तर्भ फ़ैल | डराना                                        |
| _                                      | ररहो                                       | -                   | कामका छोड्ना                                 |
| रदीप                                   | <b>उल्ताय</b>                              | ताअब्द              | जबतक संसार है                                |
| ताज़ीरात                               | जमा ताज़ीर की-सज़ायें                      |                     | <b>ड्साय</b>                                 |
| तैनाती                                 | मुकर्रर करना                               | समन                 | बुढानेका हुक्म-हाज्री                        |
| तगीरो तबदीछ                            | अद्छ बद्छ कर्ना                            | _                   | का परवाना                                    |
| तफ़तीश                                 | तहक़ीक़ात-स्वोदकुरेद                       | रदी <u>प</u> ु      | ाल जीम                                       |
|                                        | कर्नी                                      | जब                  | ज़बर्दस्ती-जुल्म-सताना                       |
| तसदीक                                  | पुकारना–सञ्चा                              | जिस् <b>म</b>       | बद्न-तन                                      |
| तसहुद                                  | सरुती-ज़ियादती                             | नाळी दस्तावेनात     | , झूठाखत-झूठाकागृज्                          |
| ताळुक                                  | वास्ता-ग्रज-छगाव                           | नरायम खुफ़ीफ़ा      | झूठे झूठे जुर्म                              |
| ताकुब                                  | पीछा-करना                                  | जामे                | इकट्टा करना                                  |
| तकर्री                                 | भती कर्ना-मुक्रेर कर्ना                    | <b>जळी</b> ळुळक़द्र | बड़े मर्तबह बाळा                             |
|                                        |                                            | <b>ল</b> জ          | फ़ैसला करने वाला                             |
| तकमील                                  | पूराकरना इन्तहाको                          | जनी                 | बचा जो औरतके शकम                             |
|                                        | पहुँचाना                                   |                     | में हो                                       |
| तावां                                  | जुर्माना-डाँड                              | जस्टिस आफ़दी सेन    | स-जिसको माद्छतः                              |
| तर्जुमा                                | एक ज़बान से दूसरी                          |                     | आम्मा की हिफाजत                              |
|                                        | ज़बान में छाना                             |                     | सुर्द हो।                                    |
| तासीर                                  | असर करना                                   |                     | दाज़ी से वह जुमें मुरा-                      |
| तमादी मयाद                             | वक्त का गुज़रना-मया-                       | द है- और मुक़हम     | ा काबिछ दस्तन्दाज़ी                          |
|                                        | द्का गुज्रना                               | से वह मुक्रहमा      | मुरावृहै जिस <u>के</u> छिये                  |
|                                        |                                            |                     |                                              |

#### (३१०) मानी अल्फ़ाज मस्तामिला भजमूअ हाजा।

और जिसमें अफ़सर पुळिस को बिळा हसूळवारन्ट गिरफ्तार करनेका इख्तियारह। जुर्म गैर काबिछ दस्तन्दाज़ी से वह जुर्म मुराद है और मुक्हमा गैर काबिछ दस्त-न्दाजी से वह मुकदमा मुराद है जिस के छिये पुछिस आफ़ीसर बिछावारन्ट गिर-पतार करने का मजाज नहीं रखता। जुर्म काबिछ जमानत से वह जुर्म मुराद है जो काबिल जुमानत क्रार पाया है जुर्भ गैर काबिल जमानतसे वह जुर्भ मुराद है निसकी ज्मानत मुरक्र नहीं है। जरायम मुखालिफ माद्रत आम्मा-वह जुर्म जो छोगों के छिये इन्साफ़से खिळाफ़ हों। नामह तळाशी कपडों की तळासी हलफ सौगंद-कसम हिसस जमा हिस्सह की हळूका-इलाका ठिकाना पहरा-हल्की कैद इरासत रदीफुल खाय

खानह बदोश जिनका घर बार नही ख़िलाफ़ रस्म निसका दस्तूर नहो-चळत नही खौफ़ हर-होळ खुफ़िया पोशीदा-खुपा हुआ पर्दहका घर-खास घर खिल्बत खाना ख्यानत मुनरिमाना-माळ अमानती को बद्नीयती से इज़म कर नेको ख्यानत मुजरि-माना कहते हैं देखो तारीक मुन्दर्जा दफ्अ

(४०५) ताजीरात हिन्द

ख़िदमत की तनकीज़ ) जोकोई श्रस्स किसी
माहिदा से यह माहिदा करे
कि में दो माह तक
काम करूंगा और एक
माह गुज़रने से पहले
तरक मुलाज़िमत करे।
ख़िदमात जमाख़िद्दमतों की
ख़ान। तलाशी घरकी तलाशी हेना

#### रदीफ़ दाछ

ळेन देन दादस्तद द्स्तन्दाजी बेनाहाथ डाळना दौराने तहकीकात तहकीकातका जमाना जमादेह-गांव देहात अपने नाम की अपने दस्तखत हाथेंस छिखत द्स्तावेजात नमाद्स्तावेज्की द्स्तवद्रीरी हाथउठाना द्फात जमा द्फाञ दारुख ख़िळाफ़ा बादशाह या वजीर के रहने का मुकाम। कोई शरूस घोसा या दगा फरेब या बद्द्यानती मालके किसीके हासिक करने में किसी श्रल्स रज़ामन्द करे उसे दगा-कहते हैं देखो तारीफ़ ताजीरात हिन्द दफ्अ ( ४१५ )

# मानी अळ्फाज मस्तामिला मजमूओं हाजा। (३११)

| रदीफ़ डाङ              |                            | रदीफुल ज़ाय        |                               |  |
|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| <b>डके</b> ती          | पांच या पांचसे नियादह      | ज्बान              | बोळी-गुफ्तगू                  |  |
|                        | अञ्चलास शामिल होकर         | ज़ो <b>जह</b>      | शादी की औरत                   |  |
|                        | ळूट मार करें उसे डके-      | ज्मानए पेश्ची      | गुन्रा हुआ न्माना             |  |
|                        | ती कहते हैं-               | ज़िना बिङ्जन       | किसी औरत के साथ               |  |
| द्रकेशन फिकन्ता        | वह सफूफ जो पाखानह          |                    | जबरन् जमा कर-                 |  |
| <b>पौडर</b>            | में डाला जाता है और        |                    | नेको जो चंद शरायत से          |  |
| -                      | वह कुछ बदबू को             |                    | मश्रूतहै जिना बिछ्जम          |  |
|                        | जज्ब कर लेता है            |                    | कहतेहैं देखो दफ्अ             |  |
| ∓ <del>Ω</del> n       | •                          | •                  | (३७५) ताज़ीरात हिन्द          |  |
|                        | न् <b>अल्हाय</b>           | ज्यां              | नुक्सान                       |  |
| रनिस्टर भाम            | जिस किताब में सब           | रद                 | ोफ़ सीन                       |  |
|                        | रिपोर्टें छिखी जावें       | सन्। यापता         | सज़ा पाया हुआ                 |  |
| रोजनामचाखास            | जिसमें कोई २ : रिपो-       | समाञ्त             | सुनना                         |  |
|                        | र्ट हो                     | सुपुर्दगी मुजरिमा  | र कुसूर वारों को              |  |
| रहज़न                  | <b>ळूटने वाळा डाकाडा</b> - |                    | सुपुर्द करना                  |  |
|                        | <b>छने</b> वाळा            | सजायाव             | नो पहळेसना पाचुके हों         |  |
| रोवरू                  | सामने भाग                  | साबिका             | पहले का                       |  |
| रिनस्टर                | उस किताब को कहतेहैं        | सक्म               | ग्ली-ऐब-बीमारी                |  |
|                        | जिनमें कोई हिसाव या        | सुपरिन्टेन्डेट जेळ | · ·                           |  |
|                        | और कोईचीज लिखी             | सर परस्त           | ख़बरगार-पर्वरिश कर्ने<br>वाला |  |
|                        | नाव                        | सूदमन्द            | कामका-फायदे का                |  |
| रायज                   | नारी-निसका चछनहो           | <b>~</b> · · ·     | भरा हुआ                       |  |
| रजसाय न्नाम            | बड़े २ रईस                 | सहळ                | आसा <b>न</b>                  |  |
| सुरागं रसी             | पताळगानास्रोज पाना         | सुराग्रसी          | पता छगाना या स्रोज            |  |
| रऊसाय                  | र्रस                       |                    | <b>छ</b> गाना                 |  |
| रावता                  | मेळनीळ-                    | संम                | ज़हर-संक्षिया                 |  |
| रिस्पान् <b>डे</b> न्ट | मुद्दाञ्ळा-                | सिर्का             | बंद दयानती से किसी            |  |
| रसूब जाती              | वह द्वाव जो कोई            |                    | श्रूष के माळ मन्कूळह          |  |
|                        | श्रस्स औरों की             |                    | को छेना                       |  |
|                        |                            | सक्री बिछ्जब       | निस चोरी में नब               |  |
|                        | व्यपनी जातके रसताहो        |                    | किया जावे-                    |  |

# (३१२) मानी अल्फ़ाज मस्तामिला मजमूअ हाजा।

| रद                  | ोफ ज्ञीन                                                     | ज़हूर पिज़ीर                | ज़ाहिर होने वाळा-                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| शहादत               | गवाही                                                        |                             | पैदा होना                                  |
| शमूळ मिसळ           | मिसल के शामिल                                                | र्व                         | द्रीफ़ ऐन                                  |
| _                   | कियानाना<br>उळ-गवाही सिळसिळह                                 | ओ <b>हद्हदा</b> र           | नौकर मुळाजि़म–मर्त<br>बह वाळा              |
|                     | वार                                                          | अर्सा                       | ज्मानह-वक्त                                |
| शहादत तक्रीरी       |                                                              | अमळा                        | द्रपत्र                                    |
| सनारुत              | पहचान                                                        | अदम हाजुरी                  | न मौजूद होना                               |
| ` _                 | बुळाया हुआ आद्मी                                             | अनवां                       | <b>पेशानी</b>                              |
| रदं                 | फ़ स्वाद                                                     | अदम पैरवी                   | पीछे न जाना-कोशिश                          |
| साहबे खाना          | वरवाळा-वरका माळिक                                            | •                           | न करना                                     |
| सादिर               | डतरा-जारी                                                    | अज़ीज़ान व ख़ेशा            | नि-रिश्तहदार कुनबेवाछे                     |
| सराहत               | खुद्धम खुद्धा-नाहिर                                          |                             | ना-जुर्मानइ का अद्ान                       |
| सदी                 | सौ बरस को कहते हैं                                           | •                           | होना                                       |
| रदी                 | फ़ ज्वाद                                                     | भद्छ गस्तर                  | मुन्सिफ-इन्साफ़ करने                       |
| न्दत<br>न्रर्श्यदीद | सर्फ में बजोर करछेना<br>किसी अजूकी बेकार<br>हो जाने वाछी चोट | भाषी खान्दान<br>अदाखत मजाज़ | वाळा<br>बड़ा घराना<br>इंग्टितयारवाळी अंदा- |
| ज्ञाब्ता            | . दस्तूर-कायदा                                               |                             | <b>छ</b> त                                 |
| नुरर                | बद्न का नुक्सान                                              | अ़कील                       | होशियार-ज्ञानी                             |
| ₹.                  | दीफ ता                                                       | आढी मंत्रिलत                | बड़ा रुतवा वाळा                            |
| तरीका               | इंग-र्विश                                                    | रम्मन्                      | आमतौर पर-सब                                |
| ्तळ् <b>बाना</b>    |                                                              | भाम फ़हम                    | जिसको सब समझ सकें                          |
| तळब करना            | समन की फीस-उजरत<br>बुळाना                                    | अकानिया                     | रोबरू-साफ़ साफ़                            |
| तवा जाद             | तबीयतसे पैदाकियाहुआ                                          | आम्मा ख्ळायक                | सब छोग                                     |
| , तिका              | सोना                                                         | आफ़ियत ज़ाती                | बद्न का खतरहसे                             |
| र्द                 | ोफ ज़ा                                                       | -                           | महफूज रखना<br>फि ग़ैन                      |
| न्दरी               | नो कुछ मौनूद हो-दि-<br>साई देता हो                           | गुर्बापरवर<br>गोळ           | ग्रीवों का पाछने वाछा<br>रेवड़-गिरोइ-जमवटा |

# मानी अल्फ़ाज मस्तामिला मजमूञ हाजा (३१३)

| रदीफ़ फ़ा                |                                       | रदीफ़ काफ़              |                                         |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| फ़िका                    | गिरोइ-शाख                             | कमरा                    | वरका हिस्सह                             |
| फर्ज                     | ज़रूर छाज़िम                          | कसरत                    | नियाद्ती-बहुत                           |
| फ़रारी                   | भागने वाळा-भागा हुआ                   | कफ़ाफ़                  | वज़ीफ़ा-रोज़ी                           |
| फ़रीक मुक़ह्मा           | मुद्दई व मुद्दाअंछा                   | कलन्द्रा                | उस कागृज को कहते हैं                    |
| फ़रोगु <u>ज़ा</u> इत     | छोड़ा-भूछ चूक                         |                         | निसमें कुछ मुक्हमह                      |
| <b>फैज्माब</b>           | जिससे फ़ैज जारी हो                    |                         | का और गवाहान के                         |
| फ़ीत                     | मरना                                  |                         | नाम व जुर्मकी तफ़सीछ                    |
| फैसळा शुद्               | फैसला हुआ-बराबर                       |                         | बड़ी अदाहतकी आगा-                       |
|                          | हुआ                                   |                         | हीके वास्ते मिसळ के                     |
| फ्वायद                   | नमा फायदहकी                           |                         | साथ छिख कर भेजतेहैं।                    |
|                          | न जिसकाग्ज़ में                       | (;                      | (दीफ़ गाफ़)                             |
|                          | तफ़सीळ जुर्म हो                       | गिरफ्तार                | पकड्ना                                  |
| फ़ार्म                   | नमूनह                                 | गिर्दोनवाह              | चारोंतरफ़-आसपास                         |
| फरदगाह                   | नीचे उतरने की जगह                     | गइत                     | फिरता-घूमता                             |
| <u>~~~</u>               | रहने की जगह                           | (                       | रदीफ़ छाम )                             |
| <b>फि</b> ळ्वाके<br>     | असळ में-वाक़ई<br>                     | <b>छावारिस</b>          | जिसका कोई वारिस नहो                     |
|                          | रीफ़ काफ़                             | <b>ळि</b> बास           | पहननेके कपड़े                           |
| क्स्बा                   | গাঁৰ<br>                              | लाइन्म                  | बेखंबर-जाहिळ-अन-                        |
| कुर्की जायदाय            | माछको जुब्त करछेना                    |                         | जान नावाकिफ                             |
| क्छमबन्दी                | त <b>इरीर होना-छिखा</b> जाना          | <b>छे</b> जिसछेटिव      | कौंसिल कानून बनाने ाली                  |
| कळमबन्दी हज्ह            | हार) दूसरोंके जारिएसे                 |                         | और जारी करने वाळी                       |
| ज्रिएकमीशन<br>स्रावत साम | र्इनहार छिस्रानाना<br>जो खास किसी अमर |                         | मन्बिस                                  |
| कानून खास                | के छिये जारीही                        |                         | रदीफ़ मीम)                              |
|                          | _                                     |                         | रपाम /<br>इक्ट्रा-जमाकियाहुआ            |
|                          | ोळ े जो खास किसी जग<br>हिके छिये बनाय |                         | · <u> </u>                              |
| मुकाम                    | •                                     | । गरमा<br>मर्ग इतिफार्ग | दुरुस्त किया दुआ<br>किया जो यकायक मरजाय |
|                          | गया हो<br>जानक कम्म जिसक              |                         | क्षा जा पकापक नरणाय<br>हाथयारबन्द-      |
| कृशिक नवास               | जा-वह श्रुख्स जिसक<br>क्या क्या       |                         | हायपारचन्द्र-<br>ऐतबारकियागया−भर        |
|                          | जुर्भ तहक़ीक़ात और                    |                         | स्तवाराकवानवान्त्रर<br>मवाका            |
|                          | तजवीज़ के छायक ह                      | t                       | .य <b>नाका</b>                          |

# (३१४) मानी अल्फाज मस्तामिला नजमूञ हाजा।

|                   |                        |                  | हान्।।                        |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
| मस्तूरात          | जमा मस्तूर बमानी       | मसद्दका          | तसदीक कियाहुआ-                |
|                   | छिपा हुवा व औरतें      |                  | सचाकिया हुआ                   |
| महफूज़            | ज्मीनमें-बचावमें-हि-   | मुखनिम           | मुजरिम-इळजामवाळा              |
|                   | <b>फ़ाज़तमें</b>       |                  | जिसपर इळनाम लगायां            |
| मिल्कियत राज      | राजमाळिक होगा          |                  | जावे                          |
| माळखाना           | निस घरमें माळ रखतेहैं  | मसारिफ़          | जमासर्फकी-खर्च                |
| मुक्इमातगैर       | े वह मुक़द्दमा या माम- | मरीज़            | बीमार-अळीळ-दुःखी              |
| काबिछ दस्तन्दार्ज | ो∫ ढाइँ निसमें पुळिस   | मुख्ताछिफ्- रि   | वेळा <b>फ कियागया-जुदार</b> २ |
|                   | दस्तन्दाजी न करसके     | माहरीं           | अ।गाह-जाननेवाळे               |
| मुश्तवा लोग       | जिन पर शक यागु         | मुञ्।यना         | देखना मुढाहिजा करना           |
| _                 | मान हो                 | मुहाक़िक         | तहको पहुंचने वाला-            |
| मवेशी             | गाय, बैछ, भेंस वगै्रह  |                  | तहकीक करने वाळा               |
| मक्सूद            | इरादाकिया गया-मत-      | मुस्तहसन         | नेक-अच्छ्:-ख़ूब               |
|                   | <b>छब</b>              | मसावी            | बराबर                         |
| माकूछ             | ळायक−होशियार           | मस्तूर           | सत्र कियागया छिखा             |
|                   | কাদী <b>अच्छा</b> —    |                  | हुआ                           |
| मुरत्तिब          | बनाना-तैयार करना       | महरूम            | बेनसीब-हरामकियागया            |
| मतदायर (          | दायर हुआ हुआ-पेश       | ममाछिक           | नमा मुल्क                     |
|                   | हुआ हुआ                | म्यूनिसिपिछेटी   | सफ़ाई का महकमा                |
| महदूद             | हद्दियागया इंतहा-      | मुस्तिक्छ मजाज़ी | मनान पर काबू रखने             |
| ^                 | किया गया-              |                  | वाळा                          |
| मुमतिक            | वेकार-नौकरी से छूट     | मुख्बिर          | खबर करने वाळा                 |
|                   | जाना                   | मसायब            | मुसीवत की नमा-तक-             |
| माहानह या मुशाह   | {रा≈तन्ख्वाइ—तीसदिन    |                  | <b>छी</b> फ़ं                 |
|                   | की उनरत                | मुतळ्क           | बिळा केद-बिळकुळ               |
| मुश्तहरा शाहर     | त किया गया—छपाहुआ      | माल मन्कूला      | नो एक जगह से दूसरी            |
|                   | शीहरतवाळा              | _                | जगह जासक                      |
| मकास <b>द</b>     | जमामक्सद्की-मतलब       | माछ गैर मन्कूछा  | एक जगह से दूसरी               |
| मन्सूख            | सारिनकियाहुआ-          |                  | जगइ नजा सके                   |
| मुतमङ्यन          | तसल्ही से              | मुअय्यन          | मद्द करने बाळा                |
| मवाहीर            | मुहरकी नमा-छाप         | मुञान            | मद्द कियागया                  |

# मानी अल्फाज मस्तामिला मजमूअ हाजा। (३१५)

| मं <b>जमां ख़िला</b> फ़ क | नून पांच आदमियों से<br>ज़ियादा मजमे को     | नशिस्त<br>नान व नफ़्क़ा<br>नोटी फ़िकेशन | बेठा, बेठक, बेठना<br>रोटी कपड़ा<br>इहितहार- |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| मसाछहत                    | आपस में मिळापहोना                          | नामके महाज़ी                            | नामके नीचे-मुका                             |
| मळसिक                     | चस्पा किया गया                             |                                         | बिछह में                                    |
| मंजर ं                    | खेंचने वाळा                                | ज्मानह पेशी                             | गुज्राहुआ वक्त                              |
| मुकद्मा                   | काबिछ इनराय वारन्ट                         | Ę                                       | द्रीफ़ वाव                                  |
| -                         | से ऐसे हर जुर्म का<br>मुक्दमा मुराद है जि- | वजइतस्मियां                             | नाम रक्से जानेका<br>सबब                     |
|                           | सकी सना फ़ांसी या                          | वसअ़त                                   | गुंजायश-फ़ैळाव                              |
|                           | हन्स व अबूर दर्याय                         | वाक्ञात मर्ग                            | मरने की हाछत                                |
|                           | शोर या छै (६) माह                          | वारन्ट                                  | इल्तियार गिरफ्तारी                          |
|                           | से ज़ियादह मयाद                            |                                         | या कुर्की                                   |
|                           | की केंद्र मुक्रेर है                       | वकीळ मक्बूळा                            | मानाहुआ वकील                                |
| मुक्द्मा                  | मुक्दमा काबिल इजराय                        | •                                       | क़बूछ किया हुआ                              |
|                           | समन से ऐसे हर जुर्म                        | वसायछ                                   | नमा वसीछा                                   |
|                           | का मुक्दमा मुराद है                        | वक्तन् फ़बक़न्                          | कभी कभी                                     |
|                           | जिसकी मयाद मुन्दर्जी                       | वजूह                                    | जमा वजह की-सबब                              |
|                           | बाला के ख़िलाफ़ हो                         | विर्साय                                 | हक्दार-मुद्दी के मालके                      |
| मरई                       | रिञ्रायत रखना-                             |                                         | वारिस                                       |
|                           | छिहाज़ रखना                                | वक्अत                                   | इज्जत-हुर्मत                                |
| र्द                       | ोफ़ नून ।                                  | रदीफ़                                   | हाय इव्वज़                                  |
| नाजवाजी                   | नो नायन नहो                                | हमातन                                   | बिळकुळ-एक तरफ़                              |
| नीळाम                     | शारअ आम पर सब                              | •                                       | होकर                                        |
|                           | ळोगेंकी राय पर कीमत                        | हंगामा                                  | जब दो या दो से                              |
|                           | छगाना.                                     |                                         | ज़ियादा छोग किसी                            |
| निगरानी                   | देख भाछ                                    |                                         | अमद्वरफ्त की                                |
| नामुमकिन                  | जो नहोसके                                  |                                         | जगह छोगों की                                |
| नारुवांदा                 | अनपदा-जाहिल-वि-                            |                                         | आसूद्गी में ख़ळळ डाळें                      |
| ·                         | न पढ़ा                                     |                                         | उसको हंगामा कहते हैं                        |

#### (३१६) मानी अलुकाल मस्तामिला मजमूअ हाला।

### फ़ेहरिस्त असमाय रक्तसाय उज्जाम व वालियान मुल्क राजपूताना जिन्होंने बराह क़दरदानी द्यीदिली क़ब्ल छपने मजमूअ हाजा के ज़र पेशगी से हम्दाद फ़र्गाई जिसका मौअ लिफ़ तहेदिल से शुक्रिया अदा करता है।

गलाब मौळवी मुसब्बाउद्दीन साहब हाकिम अदाळतन राज कोटा.

जनाव रावराजा माधोसिंहजी साहब बहादुर रईस सीकर शेखावाटी.

जनाब महाराव उम्मेद सिंहजी साहब बहादुर वाळी कोटा-

जनाव राज साहवान हिम्मत सिंहजी साहव जागीरदार समाज इछ।कै सिरोही

जनाब महाराव केसरी सिंहजी साहब बहादुर के, सी, एस, आई वाळी रियासत सिरोही.

ननाव सिंची जवारचंदजी साहब दीवान द्वीर सिरोही.

जनाब सिंघी समरथ मळजी साहब माइवेट सेक्रेटरी महाराव साहब बहादुर ममदूह

जनाव सिंधी पूनमचंदजी साहब वकील द्वीर सिरोही मुतैयनारजीहेंसी मग्रबी राजपूताना.

ननाव साह सेमचंदजी साहव तहसीळदार कोह आबू इछ।कै सिरोही.

जनाब अम्मूखाजी साहब नायब तहसीछदार कोह आबू ऐजन

जनाव मुन्शी होशदार खांजी साहब वकील रईस स्वतड़ी.

जनाब मुन्शी छोटे छाळजी साहब वकीछ राज अछवर मु यना एजेंटी राजस्थान.

ननाव मुन्त्री श्रेख रहीमबस्दा व जवाहरमळ साहब मुळाजिम ठिकाना आवंद मेवाड

ननाब मुंशी काजी मुहम्मद नियाज अही साहब हनकाउलमसदीकी इंगलिश सेके-टरी दीवान राज जैसलमेर.

जनाव व्यास सूरजकर्ण की साहब खळफ़ व्यास धनरूप की साहब साबिक भीर-मुंशी रज़ींडेसी राजस्थान रियासत जैसळमेर

जनाब व्यास शंकर छाछजी साहब सुपिन्टेन्डेन्ट सर्रिश्तह ताछीम रियासत नैसळमेर

जनाब पंना रावतमळजी साहब खळफ़ सेठ जोरावर मळ सट्टमळजी साहब रियासत जैसळमेर

ननाव मुन्शी गुळाम मुहम्मदनी साहव सरिंशतहदार फौनदारी अदाळत रियासत नेसळमेर

### मानी अल्फ़ाज़ मस्तामिला मजम्अ हाजा। (३१७)

जनाब महता रत्न छाछजी साहब सर्रिश्तहदार अदाछत दीवानी राज जैसछमेर जनाब महता संगतसिंह जी साहब जैसछमेर जनाब व्यास हिम्मतराम वल्द छखमन दासजी साहब रियासत्जैसछमेर

# कृतए तारीख़ अज़ नतीजए फ़िक्क हाफ़िज़ मुंझी अहमद हसन साहब मुदर्शिस मदसेह देशी कोह आबू राजपूतान!

यह कानून है कि दस्तूरुक अमलनज्ममुमालिक है। जो पूछे ईस्वी साले शबूअ इसका तो यह कहरो. ज्वाबित फ़ौजदारी हैं कि यह खूबीका बन्ना है। मुबारक हिजरी सन् तेरासे तेरह साल तबा है॥ तमाम शुद्ध.

# अक्त्यद्रष्ट्व्य. विक्रय्यपुस्तकें-धर्मशास्त्रग्रन्थाः।

| नाम.                                                          | की. इ. भा.      | नामं.                   | की, रु. आ.         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| मनुस्मृति सटीक-कु <b>क्ष्</b> कभदृत्                          | त               | विवादचिन्तामणि          | १ <b>-४</b>        |
| संस्कृतटीकासाहित जिल्दब                                       |                 | <b>स्रोरनिर्णयसटीक</b>  | ··· ··· o-¥        |
| मनुस्मृति सान्वय भाषार्ट                                      | ोका             | क्षौरनिर्णय मूळ         | ··· ··· o-9        |
| ग्हेन                                                         | ٠ ٦-٤           | तिथिनिर्णय              | ०-३                |
| तथा रफ़                                                       |                 | <b>मायश्चितेंदुशेखर</b> | ०-१०               |
| वतराजअतिउत्तमाटेप्पणीसहि                                      |                 | धर्मराजका छेखा          | 0-2                |
| स्में वर्षभरकी सबातिथियों के                                  |                 | आशोचनिर्णय.             | ۶ ۰۰۰ ۰۰۰          |
| <b>ट</b> द्यापननिर्णयकथाहैं                                   |                 |                         | षाटीकासहित ०-१२    |
| व्रतराजिटपणीसहित रफ्                                          |                 |                         | ०–३                |
| निर्णयामृत ( अनेक प्राचीन ग्रं                                | थोसे            | स्मृत्यर्थसागर माध्य    | वसंपदाया धर्म      |
| शुद्ध हुवाहै ) ू                                              | ११२             | शास्त्र वैष्णवोंको      | परमोपयोगी १-४      |
| याज्ञवल्क्यस्मृति मिताक्षरा                                   | <b>Ч</b> о      | शुद्धिविवेक (सूतवे      | ोंसे शुद्धिका      |
| मिहिरचंद कृत पद,योजना,                                        |                 | निर्णय ) · · ·          | ٥-6                |
| और तात्पर्यार्थ टिप्पणी तर                                    |                 | •                       | ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰    |
| टीकासहित                                                      |                 | शांतिसार (सब मका        | रकी शान्तिहैं) १-४ |
| निर्णयसिन्धु टिप्पणीसहित                                      |                 | गंगास्थित्यनिर्णय भ     | गषाटीका ⋅⋅⋅ ०−२    |
| त्तमग्छेन ३ ह० तथा रप                                         |                 | थाचाराके                | ०-१३               |
| ष्रष्टाद्शस्मृति उत्तम शुद्ध                                  |                 | भाचारादर्श · · ·        | 0-8:               |
| अक्षर                                                         | <               | श्राद्धविवेक ( इसरे     | नें सब श्राद्धोंकी |
| विवादार्णवसेतु (धर्मशास्त्र व                                 |                 | विधि हैं )              | 0-93               |
| राजनीति )                                                     | 0-9             | मतिष्ठामयुख · · ·       | 0-8                |
| बृहत्पाराज्ञारीस्मृति. ( घर्मः<br>पाराज्ञारीस्मृतिका उत्तरखंड | o-8             | आशोचनिर्णय भा           | षाटीका ०४          |
| प्राचेसारविवेक (इस जन्म                                       | ਮੌ ਸ <b>ਜ</b> - | सनातनधर्मदीपक           | भाषा(उदाहरणों      |
| ष्यका अवश्य कर्तव्य                                           | <br>कमे ) १-०   |                         | न धर्ममण्डन ) ०:-८ |
| द्यानन्द्तिमिरभास्कर भा                                       | गटीका<br>गटीका  | मातृकाविछास (           | अकारसे लेकर        |
| प्ं∙ज्वासामसादजीकृत (                                         | दयानन्दमत       | सर्व अक्षर मा           | त्रोंका अर्थ और    |
| सण्डन                                                         |                 |                         | ारपाकर बनेहुए      |

की. इ. था.

नाम. की. रु. आ. परिश्रम पड़ता है इसका वजनभी

| THE PERSON WILLIAM                  |
|-------------------------------------|
| मंत्रशस्त्र,व्याकरणशास्त्र, संगीत   |
| शास्त्र नीति शास्त्र,राजनीतिशास्त्र |
| धनुर्वेदशास्त्र, युद्धवर्णन आदि     |
| अनेक २ झास्त्रोंका स्वरूप           |
| वर्णित है) २-८                      |
| श्राद्धमकाश ( सब श्राद्धोंकी        |
| पद्धति याँ हैं ) ३-०                |
| शांतिप्रकाश (समंत्रक अनेक प्रका     |
| रकी शांतिपद्धतियाँ एकत्रितहैं) १-४  |
| पुराणइतिहास−भाषा.                   |

अनक प्रकार के नाणीय सर्व

पका १० सेरहे सुन्दर विछायती
कपड़ेकी जिल्द वँघी है कागज
चिकना नंबर १ ... १२-०
तथा उक्त समस्त अछंकारोंसमेत.

नं० २ ... १०-०
शुकसागर मध्यम अक्षर छाछाञाछिग्रामकृत उपरोक्त ... ७-०
तथा रफ उपरोक्त समस्त अछंकारों समेत छोटा ग्छेज ५-०
" तथा रफ ४-०

वार्गाकीय रामायण भाषा-इसकी भाषामूळपुस्तकके मत्येक श्लोकसे मिलाकर बनाई गई है और श्लोकार्थ जाननेके छिये मत्येक सर्गके श्लोकां कभी डाले गये हैं पुस्तक बड़ीहोने के कारण दो जिल्दोंमें बांधीगई है और दोनोंमें सुन्दर विलायतीकपड़ा और सोनेके अक्षर छगे हुयेहैं १०-० शुकसागर-अर्थात भाषाभागवत ळाळा शालियामजीकृत, इस पुस्त ककी भाषा ऐसीसरल मनोरंजन बनाई गई है कि जिसको छोटेबड़े सब भली भाँति समझ सक्तेहैं जगह २ पर दोहा, कवित्त, सवैया, भजनादि भी डाळे गये हैं शंका समाधानभी उचित रीातिसे किया गयाहै और उपयोगी इष्टान्तभी स्थलानुकूल . डाले गये हैं अक्षरभी इतना बड़ा है कि जिसके पढ़नेमें नेत्रोंको बहुत कम

श्रीमह।भ।रतसृटीक अतिउत्तम बहे अक्षर का मजबूत कागज गणपत कु०छापेका अनुक्रमणिका सहित ६०-० किकपुराण भाषाठीका समेत २-० पद्मपुराण सम्पूर्ण ५५००० प्रथ बहुतपुस्तकोंके द्वारा शुद्ध होकर छपा तयार है ... हरिवंशपुराण सटीक · · · " भाषाटींका समेत ... .... १०-० " केवळ भाषावात्तिकजिल्द्बँघा ५--० श्रीवाल्मीकीरामायण संदरकांड मूळ बडाअक्षर अध्यात्मरामायणसटीक चिकना कागज. उथा रफ् कागज २--८ अध्यात्मरामायण भाषाटीकासाहित ४--० अध्यातमरामायण मूछ (गुटका) अत्युत्तमहे १--४ करनेको पाठ

| नाम.                                                  | की. रु. आ. | नाम.                                       | <b>ē</b>                | ही. इ. आ.        |  |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| अध्यातमरामायण-केवळभाषासु                              |            | गवतके सब                                   | चारित्र जन्मा           | <del>यस</del> ्य |  |
| जिल्द्बँघी · · ·                                      | २-०        | इस श्लोकर्मे                               | )                       | ۵-۶              |  |
| श्रीमद्भागवत श्रीधरीटीका                              | और         | श्रीमद्भागवत-आ                             | <b>नन्दाम्बुनि</b> ाधे  | पद्या-           |  |
| टिप्पणी सह ग्लेज कागज                                 | १०~        | त्मक भाषानु                                | वाद समेत श्र            | ॉ <b>महा</b>     |  |
| तथा रफ् · · ·                                         | ٠ ٩٥       | राजां रह                                   | गुराजींसह <b>दे</b> वज् | कृत १५-०         |  |
| भारतसार संस्कृत                                       |            | शिवपुराण मूळ                               |                         |                  |  |
| श्रीमद्भागवतसचूर्णिका मोटेब                           |            | शिवपुराण बड़ा                              | -                       | - '              |  |
| उत्तम कागजकी (सप्ताह                                  |            | टीकासहित अ                                 |                         |                  |  |
| परमोपयोगी )                                           |            |                                            | .जु                     |                  |  |
| श्रीमद्भागवत भाषाटीका माहा                            |            | शिवपुराण केव                               | -                       | •                |  |
| और शंका समाधान सह अत्य                                |            | _                                          | ****                    |                  |  |
| जिसमें कथाके सिवाय ५००                                |            | ब्रह्मवैवर्त्तपुराण                        |                         |                  |  |
| तहैं (नईछिशे )                                        | _          | न्नह्मवैवर्त्तपुराणव<br>नह्मवैवर्त्तपुराणव |                         |                  |  |
| श्रीमद्भागवत-सुबोधिनीटीका स                           |            | ▼ .                                        | नहासण्ड                 |                  |  |
| पढने वालों व सप्ताह ब                                 |            | ब्रह्मवैवर्तपुराणक                         |                         |                  |  |
| वार्लोको परमोपयोगी है                                 |            | श्रीमद्देवीभागवत                           |                         | •                |  |
| श्रीमद्भागवत(मूळ-गुटका) रे                            |            | समेत (संस्कृत                              |                         |                  |  |
| जिल्द् बँघी नित्यपाठकर                                |            | •                                          |                         |                  |  |
| अति .उत्तमहै                                          |            |                                            |                         |                  |  |
| भागवत दशमस्कन्ध भाषाट                                 |            |                                            |                         |                  |  |
| द्दष्टान्त सह · · · · ·                               |            | •                                          |                         |                  |  |
| श्रीमद्भागवताचपचव्याख्याश्र                           |            |                                            |                         |                  |  |
| जन्माद्यस्य श्लोकके से। अर्थ                          | •          | गर्गसंहिता उग्रेसं                         | -                       |                  |  |
| भागवतलीलाकलपद्गुम ( श्रामः                            | •          | संड और माहा                                | -                       |                  |  |
| संपूर्ण पुस्तकोंका 'बड़ामचीपत्र" अलग है )॥ टिकट भेजकर |            |                                            |                         |                  |  |
| मँगालीजिये.                                           |            |                                            |                         |                  |  |

पुस्तकोंके मिलनेका ठिकाना—खेमराज श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्करेश्वर" स्टीम् प्रेस, खेतवाडी—बंबई.

KHEMRAJ SHRIKRISHNADAS SHRIVENKATESHWAR STEAM PRESS BOMBAY.